?

अनुकम्पा

हे पुरुष ! जिसे तू मारने की इच्छा करता है — विचार कर वह खुद तू ही है; जिस पर हुकूमत करने की इच्छा करता है — विचार कर वह खुद तू ही है; जिसे दुःख देना चाहता है — विचार कर वह खुद तू ही है; जिसे पकड़ कर रखना चाहता है — विचार कर वह खुद तू ही है; जिसके प्राण लेने की इच्छा करता है — विचार कर वह खुद तू ही है। सत्पुरुष ऐसी हो भावना को रखता हुआ किसी प्राणी को नहीं मारता, न मरवाता है।

---आचाराङ्ग, भु० १ अ० ५।१६४

+ + +

जिन आर्य पुरुषों ने संट्वे धर्म का निरूपण किया है उन्होंने स्पष्ट कहा है: जो प्राणी-वध करता है वह तो क्या, उसकी अनुमोदना करनेवाला भी कभी सर्व दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता । जो मुमुक्षु हिंसा नहीं करता वही पूरी सावधानीवाळा और अहिंसक है । जिस तरह ऊँची जमीन पर से पानी ढल जाता है वैसे ही उस मनुष्य के पापकर्म दूर ढल जाते हैं, इसिलए जगत में जो कोई स्थावर या जंगम प्राणी है उनकी मन, वाणी और काया से हिंसा न करनी चाहिए।

--- उत्तराध्ययन, अ० ८।१०

### दया महिमा

- (१) दया भगवती जीवों को सुख देनेवाली है। यह मोक्ष की साई है। इसकी शरण जानेवाले शीध संसार का पार पाते हैं। — अवु॰ '९।१-२
- (२) भगवान ने दया को मंगलमय, पूजनीय और भग वती कहा है। उसके प्रश्न व्याकरण सूत्र में गुणानुसार ६० नाम वतलाए हैं। — अनु०९।२

१--- अनुक अर्थात् अनुकम्पा डाल ९, गाथा १-२ । यहाँ तथा आगे जहाँ भी अनुकम्पा डाल की साख है वह श्री जैन स्वेताम्बर तेरापन्थी सभा, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "जैनतत्त्व प्रकाश" नामक पुस्तक में छपी अनु कम्पा डाल के आधार पर है।

- (३) सर्वदा, सर्व प्रकार' से, किसी प्रकार' के जीव को भय उत्पन्न न करना, अरिहन्त भगवान ने अभयदान बतलाया है—यह भी दया का ही नाम है। —अनु० ९४
- (४) सर्व प्रकार से—तीन करण और तीन योग से—सब जीवों को—त्रस (चलते-फिरते) और स्थावर (स्थिर) जीवों को—यावज्जीवन मारने का त्याग करना—उनकी हिंसा से निवृत्त होना भगवान की बतलाई हुई सम्पूर्ण द्या है। ऐसी द्या से पाप के दरवाजे हकते हैं।—अनु० ९।५। ऐसे द्यावान की बराबरी कौन कर सकता है। —अनु० ९।८
- (४) कोई त्याग किए बिना भी हिंसा से दूर होता है तो उसके कर्मों का क्षय होता है। हिंसा दूर करने से शुभ योग का प्रवर्त्तन होता है जिससे पुण्य के पुजा-के-पुजा संचय होते हैं। -- अनु• ९।६
- (६) इस दया के पालन से पाप कर्मों का प्रवेश हक जाता है और पुराने कर्म भड़ कर नष्ट हो जाते हैं। इन दो ही लाभों में अनन्त लाभ समा जाते हैं। ऐसी दया विरले शूर ही पाल सकते हैं। — अनु॰ ९।७

<sup>9—</sup> मन वचन और काया द्वारा करने, कराने और अनुमोदन रूप।
२—पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुकाय, अग्निकाय, बनस्पतिकाय और असकाय
(इलते चलते प्राणी)—ये छः प्रकार के जीव जैन शास्त्रों में बतलाए
गये हैं।

- (७) उपरोक्त सम्पूर्ण दया ही प्रथम महाव्रत है। इस महाव्रत में सम्पूर्ण दया समाई हुई है। महाव्रत को धारण करने बाला साधु पूरी दया का पालन करता है। महाव्रत के उप रान्त और दया नहीं रह जाती। —अनु ९।९
- (८) इस दया की जो सम्यक् प्रकार से आराधना करता है और जो ऐसी ही दया के सिद्धान्त का प्रचार करता है उसको भगवान ने न्यायवादी कहा है। — अनु ० ९।५०
- (१) केवली भगवान, मनः पर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, मितज्ञानी, श्रुतिज्ञानी, लिब्धधारी तथा पूर्वधर ज्ञानियों ने इसी द्या-तत्त्व की उपासना की है—इसकी गवाही सूत्र भरते हैं। —अव. ९।११-१२

# हिंसा-दुर्गति की साई

- (१) श्रावक देश दया का पालन करता है। दया की उपा सना, चाहे वह मर्यादित ही हो, प्रशंसनीय है। मर्यादा के बाहर हिंसा की जो छूट है उसमें कोई धर्म नहीं है। —अनु॰ ९।१३
- (२) प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व इनकी जरा भी हिंसा न करना — उससे निरन्तर निवृत्त रहना, ऐसा ही तीनों काल के तीर्थंकर कहते हैं — यह आचाराङ्ग सूत्र के चौथे अध्ययन में लिखा है। —अनु०९।१४
- (३) अरिहन्त भगवान ने कहा है कि प्राणी मात्र की हिंसा मत करो, फिर जीव किस भीति पर मारना चाहिए। —अदः ९१५

- (४) हिंसा करना जीनों के दुःख का कारण है और यह दुर्गति की साई है। प्रश्न न्याकरण सूत्र में हिंसा के ३० नाम बतलाए हैं। अतु॰ ९।१६
- (४) दशवैकालिक सूत्र के छहें अध्ययन में पांचों स्थावरों की हिंसा को दुर्गति-दोष को बढ़ानेवाली बत्तलाया गया है। फिर बुद्धिमान जीव हिंसा किस तरह कर सकते हैं? —अनु॰ ९/२३
- (६) कई, लोगों में साधु कहलाते और भगवान के भक्त बाजते हैं परन्तु, हिंसा में धर्म ठहराते हैं। उनके तीन ब्रत एक ही साथ भंग होते हैं। — अनु रार९
- (७) जो जीव-हिंसा में धर्म बतलाते हैं उनको छ: ही प्रकार के जोवों की हिंसा लगती रहती है। तीन काल की हिंसा अनुमोदन स उनका पहिला महाव्रत चला जाता है।
  —अनु०९।३०
- (८) जिन भगवान ने हिंसा में धर्म नहीं बतलाया है। भगवान की आज्ञा पर पग दंकर हिंसा में धर्म बतलाने से मूठ का दोष लगता है। इस तरह निरन्तर मूठ बोलते रहने से दूसरा महात्रत अलग हो जाता है। अनु ९१३१
- (६) जो जीवों की हिंसा में धर्म बतलाते हैं उन्हें जीवों के प्राणों की चोरी लगती है। वे भगवान की आज्ञा को लोप कर तीसरे बत को नष्ट करते हैं। —अनुः ९।३२
- (१०) जीवन और प्रशंसा के लिए, मान और पूजा के लिए या जन्म और मृत्यु को टालने के लिए या दुःख दूर करने के

लिए—इन झः कारणों से झः काय के जीवों की घात करना अहित का कारण है। जन्म-मरण से छुटकारा दिलाने के लिए जीव-हिंसा करना तो समकित रूपी रक्ष को खोना है।

--अन् ९।४५-४६

---अन् ९।५०-५१

- (११) इन छ. कारणों से जीव को मारने से आठों कमीं की पोटली बंधती है। इससे मोहनीय कर्म की निश्चय ही बड़ी मार वधती है और नर्क में गिरना पड़ता है। —अन्० ९४४०
- (१२) अर्थ अनर्थ (मतलब-बेमतलब) हिंसा करने से आत्मा का महान अहित होता है। धर्म प्राप्ति के लिए हिंसा करना बोध-बीज का नाश करना है। अनु ९।४८
- (१३) उपरोक्त छः कारणों को लेकर जो प्राणी-वध करता है, वह संसार में दुःख पाता है। इसका विस्तार आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम अध्ययन के छः उद्देशों में है। — अनु ९।४९
- (१४) धर्म हेतु प्राणी-हिंसा में पाप नहीं--ऐसी बात कहनेबाले अनार्यों को भगवान ने कहा है "तुम लोगों ने मिथ्या देखा, मिथ्या सुना, मिथ्या माना और मिथ्या समका है।"

(१५) हिंसा में धर्म बतलानेवालों को पूछा जाय कि आपको मारने में क्या है तब निश्चय ही उत्तर होगा---'पाप है'। जब खुद को मारने में पाप है तो दूसरों को मारने में धर्म किस तरह होगा। ----अनु० ९/४३-५४

(१६) प्रश्न व्याकरण सूत्र के प्रथम अध्ययन में अर्थ

अनर्थ ( मतलब-बेमतलब ) या धर्म के हेतु से छः काय के जीवों को मारनेवाले को मन्दबुद्धि कहा है। —अनु राय

(१७) जीव मारने में धर्म बतलानेवाले पूरे अज्ञानी हैं। जिन मार्ग का जानकार पुरुष उन्हें कैसी खरी बात कहता है वह सुनो। लोहे का लाल-लाल तपा हुआ एक गोला वह संदासी से पकड़ कर उनके पास लाता है और कहता है—'है! धर्म संस्थापको! लो! इस गोले को एक क्षण के लिए अपनी हथेली में लो!। इतना कहकर उस पुरुष ने गोले को आगे बढ़ाया परन्तु सब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। यह देख कर उस पुरुष ने कहा:—

'ऐसा क्यों ! हाथ क्यों खींच लिए ?'
'हाथ जल उठेंगे जो'
'क्या होगा जलेंगे तो ?'
'वेदना होगी हमें'

'जैसे तुम्हें वेदना होती है वैसे क्या औरों को नहीं होती! सब जीवों को अपने समान सममो! सब जीवों के प्रति इसी गज और माप से काम लो!! यह एक व्यापक सिद्धान्त हैं और न्याय पर आधार रखता है!

सूयगडांग सूत्र के अठारहवें अध्ययन में उपरोक्त उदाहरण देते हुए भगवान ने बतलाया है कि जो हिंसा में धर्म बतलाते हैं वे किस प्रकार अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करते हुए नाना प्रकार के भयंकर कष्ट पाते हैं। —अव•९।६०-६५

# हिंसा-अहिंसा विवेक

(१) द्या-द्या सब कोई चिलाते हैं—द्या ही वास्तविक धर्म है, यह ठीक है—परन्तु जो सबी द्या को जान कर उसका पालन करता है मोक्ष उसी के नजदीक होता है।

-अनु॰ ८। दोहा १

(२) द्या प्रथम व्रत है और साधु तथा श्रावक दोनों के लिए समान रूप से प्रधान धर्म है। इससे नए पापों का संचार हकता है और पुराने पाप मड़ कर दूर होते हैं।

--- अनु॰ ८। दो॰ २

(३) जिन भगवान ने मन, वचन और काया इनमें से एक दो या सब के द्वारा छः प्रकार के जीवों में से किसी जीव की हिंसा न करने, न कराने और न अनुमोदन करने को अर्थात् हिंसा से सम्पूर्ण निवृत्त होने को सम्पूर्ण दयह कालाया है।

--अनु० ८। दो० ३

- (४) तीन करण और तीन योग से किसी भी प्राणी को भय का कारण नहीं होना—इस अभयदान को ही भगवान ने दया कहा है। —अबु॰ ६। बो॰ २
- (१) कभी-कभी जीव-घात हो जाने पर भी हिंसा का पाप नहीं लगता, कभी प्राणी-घात न होने पर भी हिंसा का पाप लगता है। च० वि०, १ १।३२
- (६) ईयां समिति पूर्वक चलते हुए साधु से कदारा प्राणी वध हो भी जाय तो इस प्राणी-घात का अशमात्र भी पाप नहीं लगता। ईयां समिति और जागरूकता के अभाव में प्राणीघात न भी हो तो भी साधु को छः ही काय की हिंसा लगती है और कमों का बंध होता है। —च० व० ११३०-३१
- (७) जीवों का बच जाना कोई दया नहीं है और न जीवों का मर जाना मात्र हिंसा है। मन, वचन और काया सं स्वयं हिंसा नहीं करना, न करवाना और न करते हुओं से सह मत होना—यही दया है। जो इस प्रकार हिंसा से निवृत्त है वह दयावान है—नहीं मारनेवाला है; जो निकृत नहीं है—वह हिंसा-

९ — अर्थात् चतुर विचार की ढाल ९, गाथा ३२ यहाँ तथा आगे जहाँ भी इन ढालों की साख है वह थी जैन क्वेताम्बर तेरापन्थी सभा, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'जैनतत्त्व प्रकाश' नामक पुस्तक में छपी हुई ढालों से हैं।

- (८) संसार में सर्वत्र हिंसा का चक्र चल रहा है, बलवान निर्वल को मार खाता है और वह अपने से बलवान का शिकार बनता है। —अनु॰ १२।१४
- (६) मन, वचन और काया से किसी को मारने, मरवाने या मारने को भला सममने—इन तीनों में पाप है। कोई प्राणी आंखों के सामने मर रहा है इसी से किसी को पाप नहीं होता है। देखनेवाले को पाप का सन्ताप बतलाना मूर्व गुरुओं का काम है। —अनु अ दो २
- (१०) साधु कभी किसी प्राणी को किसी प्रकार से नहीं सताता हुआ अपने प्रहण किए हुए ब्रत की रक्षा करता है, जन्म मृत्यु आधि-न्याधि से पीड़ित संसार के नाना प्राणियों की तक छीफों के लिए वह जवाबदेह नहीं रह जाता। अनु० ८१९४
- (११) भय दिखाकर, जोर-जबरदस्ती कर, लोभ-लालच देकर या ऐसे ही अन्य उपायों से दया पलवाना कोई दया धर्म नहीं है। यह तो दूसरे के लिए अपनी आत्मा का पतन करना है; दया हृदय की चीज हैं वह बाहर से ठुसी नहीं जा सकती।

# अहिंसा किसके प्रति ?

- (१) 'हिंसा नहीं करना'— इस बात के सामने आते ही प्रश्न उठता है—'किस की हिंसा नहीं करना ?'
- (२) इसका सरल उत्तर है—सब जीव, सत्त्व, प्राणी और भूतों की। अहिंसा के सम्पूर्ण और सम्यक् पालन के लिए जीवों की जानकारी होना आवश्यक है।
- (३) जीकों की जानकारी बिना दया पछ नहीं सकती इसीछिए भगवान ने कहा है—'पढमं नाणं तओ दया' अर्थान् पहिछे जीकों का ज्ञान है और फिर दया।
- (४) भगवान ने होय तत्त्वों में जीव को सर्व प्रथम स्थान दिया है। जीवों की पहचान के छिए छः जीव-निकाय का सुक्ष्म और स्पष्ट वर्णन किया है।

- (१) जिन भगवान की अहिंसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर तथा चलते-फिरने प्राणियों तक ही सीमित नहीं है; उनकी अहिंसा के दायरे में छोटे-बड़े, दृश्य-अदृश्य, चलते-फिरते और स्थिर सभी प्राणी समा जाते हैं।
- (६) मनुष्य, पशु, मक्खी, मच्छर, चौटी, चौटे, छट और गिंडोले ही नहीं, परन्तु बृक्ष, लता, पान, फल, फूल, जल, अग्नि, बाय, माटी आदि भी सजीव तत्त्व हैं- ऐसा भगवान ने कहा है।
- (७) सब जीवों के प्रति संयम रूपी आहंसा को उत्तम जानकर भगवान महावीर ने इतों में प्रथम स्थान में आहंसा का वर्णन किया है।
- (८) जगत के छोटे या बड़े सर्व जीव समान रूप से जीने की इच्छा रखते हैं। कोई भी प्राणी मृत्यु की इच्छा नहीं करता। इसिटिए भयंकर और पापरूप सर्व प्राणियों की हिंसा से निर्प्रनथ मुनि को सावधानी पूर्वक बचना चाहिए।
- (१) संयमी साधक इस लोक में जो भी त्रस (चलते-फिरते) और म्थावर (स्थिर) जीव हैं उनकी हिंसा से प्रयाख्यान पूर्वक निश्त होकर -- उन्हें जान में या अजान में नहीं मारता।
- (१०) समाधितंत साधु, पृथ्वी जीव. जलजीव, अिंकजीव वायुजीव, वनस्पति जीव और त्रसजीव इनकी मन, वचन और काया से हिंसा नहीं करता, न कराना है और न करते हुए से सम्मत होता है। छवों प्रकार के जीवों की हिंसा दुर्गति को बहानंवाली है। इसका त्याग करना चाहिए।

- (११) कई प्राणी चलते-फिरते हैं और कई स्थिर हैं। एक अवस्था में होना या दूसरी में होना कमों के अधीन है। जीव कभी त्रस होता है और कभी स्थावर। त्रस हो या स्थावर दुःख सब को अप्रिय है इसलिए तू किसी भी प्राणी को मत मार
- (१२) अहिंसा केवल मित्रों के प्रति या निर्दोष प्राणियों के प्रति ही नहीं होनी चाहिए परन्तु जो शत्रु हों और हमें नुक शान पहुचाते हों वे तो और भी अधिक दया के पात्र हैं।
- (१३) भगवान ने कहा है 'सर्व जीवों के प्रति, फिर चाहे वे मित्र हों या शत्रु, समान भाव से सयम रखना और जीवन पर्यन्त प्राणीमात्र को कष्ट देने से दृर रहना यह अहिंसा का दृष्कर धर्म है।'
- (१४) डॉस और मच्छरों को भय पीड़ित मत करो, डंक भी मारें तो भी उन्हें न मारो, लोही और मांस को भी चूंट खांय तो भी उनको न मारो, पर सब सहन करो ऐसी भगवान की आशा है।
- (१५) साधु पुरुष, कोई मारने को तैय्यार हो तो भी, कोप नहीं करना, न उसकी बुरी सोचना है। संयभी और जितेन्द्रिय सायु को कोई मारना हो तो उस सोचना चाहिये— 'यह मेरी आत्मा को नहीं मार सकता।
- (१६) अहिंसा केवल सुख़ के समय ही नहीं परन्तु प्राण संकट के समय भी उपासना की चीज है।
  - (१७) भूख की मार से शरोर अस्थिपिंजर हो गया हो तो

भी क्षुधा-शांति के लिए फल न तोड़ना या तुड़वाना चाहिए, न अन पकाना चाहिये और न पकवाना चाहिये।

- (१८) जंगल आदि निर्जन स्थानों में तृषा से प्राण व्याकुल हो रहे हों तो भी और मुँह सूख गया हो तो भी साधु सचित जल न पीवे।
- (१६) शरद ऋतु में रहने को स्थान न हो और तन ढकने को वस्न न हो तो भी शीत की सिहर को दृर करने के लिए अग्नि जलाने तक का विचार न करना चाहिये।
- (२०) सूर्याताप से अत्यन्त ज्याकुल होने पर भी मर्यादा प्रिय साधु स्नान की इच्छा नहीं करता, शरीर को जल से स्पर्श नहीं करता, और न पंखादि से हवा लेना है।
- (२१) इस तरह अहिंसा का सिद्धान्त बहुत व्यापक है। केवल मतुष्य या बड़े पशु ही नहीं परन्तु सूक्ष्म प्राणियों की भी हिंसा न करनी चाहिए; केवल मित्रों के प्रति ही नहीं परन्तु बड़े-से-बड़े बैरी के प्रति भी अहिंसा का भाव रहना चाहिए; अनुकूल परिस्थित में ही नहीं परन्तु विषम-से-विषम परिस्थित में भी अहिंसा को नहीं छोड़ना चाहिए; केवल शरीर से नहीं परन्तु मन और वाणी से भी हिंसा से निवृत रहना चाहिये; स्वयं ही हिंसा का त्याग न करे पर दृसरों से हिंसा करवाने का त्याग करें और कोई हिंसा करता हो तो उसे अच्छा न समभे। सर्वदा, सर्व प्रकार से, सर्व जीवों की हिंसा न करना ही जैन धर्म की अहिंसा का रहस्य है।

# दया उपास्य क्यों ?

### द्या और जीव-रक्षा का सम्बन्ध

- (१) हिंसा सब पापों में बड़ा पाप है और अहिंसा सब धर्मों में बड़ा धर्म; हिंसा से कर्मों का लेप होकर ज्ञानमय सचिदा नन्द्रमय आत्मा पतन को प्राप्त होती है और अहिंसा से कर्म के बन्धन तृट कर आत्मा स्वतन्त्र होती है - अपने सहज स्वभाव को प्राप्त करती है।
- (२) अहिंसा पापों को धोकर आत्मा को उज्ज्वल बनाती है इसीलिए आदरणीय है। अहिंसा में आत्म-कल्याण और स्वरूप-साधना है, हिंसा में संसार-भ्रमण और पर पदार्ध -महण है।

- (३) भगवान के शब्दों में कहा जाय तो अहिंसा आदि गुणों को उत्तरोत्तर विकशित करने वाला प्राणी शुक्क पश्च के चन्द्रमा की तरह क्रमशः परिपूर्णता को प्राप्त करता है। हिंसा तथा असत्य आदि (जो कि हिंसा के ही रूप हैं) के आचारण से जीव भारी होता है। ऐसा जीव मरण पाकर अधोगित को जाता है। अहिंसा तथा अहिंसा के भिन्न रूप सत्यादि के आचारण द्वारा हिंसा आदि के कुसंस्कारों को क्रमशः कम करता है। अन्त में जब ये कुसंस्कार निर्मूल हो जाते हैं तो आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर अजर-अमर होता है।
- (४) इस प्रकार अहिंसा आत्म-शुद्धि का अनन्य साधन है; जिस प्रकार उच्च स्थान से जल ढल कर नीचे गिर पड़ता है उसी प्रकार अहिंसा से निरन्तर भाविन होने वाले पाणी के कर्म ढल जाते हैं। अहिंसा की उपासन का ध्येय केवल आत्म शुद्धि ही है। आत्मा की पवित्रता में सहायक होने से अहिंसा उपास्य है।
- (५) पर कई दार्शनिकों का कहना है कि अहिमा के आचा रण का मूलोदेश्य आत्मशुद्धि वतलाना ठीक नहीं। अहिमा जीवों की रक्षा के द्वारा आत्मशुद्धि करती है अतः जीव-रक्षा करने के खास उद्देश्य से ही अहिमा-इत स्वीकार किया जाता है।
- (६) उनका कहना है कि अहिंसा से आत्मशुद्धि होती है पर वह तो कार्य मात्र है इसका निमित्त जीवों की रक्षा होना है। इसलिए अहिंसा अङ्गीकार का मूळ लक्ष्य जीव-रक्षा है।

- (७) अपने इस मन्तब्य को स्पष्ट करने के लिए वे उदाइरण देते हैं कि कोई मनुष्य बनस्पति भोजन का त्याग करता है या दृसरे से करबाता है या कोई मनुष्य खुद चोरी का त्याग करता है या दृसरे को चोरी करने का त्याग कराता है तो इन उदाहरणों में वनस्पति की रक्षा होना या किसी के धन की रक्षा होना कारण कहलाएगा और अपना या दृसरे का पाप दृर होना कार्य कहलाएगा। वनस्पति के जीव बचे और धन सुरक्षित रहा तभी पाप दृर हुए कहलाए इसी प्रकार जीव जीवित रहे तभी द्या नीपजी (हुई)। ऐसा उपरोक्त दार्शनिकों का कहना है।
- (८) परन्तु ये दार्शनिक भ्रम में पड़े हुए हैं। वे कारण और कार्य के भेद और परम्पर सम्बन्ध को नहीं समभते। कुछ समय के लिए यह स्वीकार भी किया जाय कि पाप से रक्षा होना कार्य है तो भी क्या कहा जा सकता है कि जीव-रक्षा हुई नभी पापों से बचाव हुआ ? भ्या अहिंसा ब्रन धारण कर लेने के बाद जीवों की घात होती ही नहीं ? क्या सम्पूर्ण अहिंसा ब्रत धारी माधु उठते-बैठने, खाते-पीत जीवों का नाश नहीं करता-- एमा कहा जा सकता है ?
- (१) खाते-पीते, उठते-बॅठते, चरुते-फिरते साधु द्वारा जीवें। का नाश होता है, फिर भी वह सम्पूर्ण अहिंसक ही है पयोंकि अन्तर वृत्तियों के निरोध के कारण वह हिंसा की जरा भी भावना नहीं रखता। वह हिंसा से सर्व प्रकार से निवृत्त हो चुका होता है तथा आत्म जागृति पूबक बचने का प्रयक्ष करता

रहता है इस पर भी अपने-अपने निमित से जीव भरते ही रहते हैं उसका दायी वह नहीं कहला सकता।

- (१०) पापों से बचने और जीव-रक्षा का अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है। संलेखना में प्राणों का वियोग निश्चित रहता है फिर भी क्या अहिंसा का पूरा पालन नहीं होता ? हम गृहस्थ खुद खाते-पीते हैं—हमारे जीवन की रक्षा होती है परन्तु यह अहिंसा है--क्या ऐसा कहा जा सकता है ?
- (११) अहिंसा से समभाव का विकाश होता है, चित्त वृतियों का संयम होता है, क्रोध आदि कषायों से निवृत्ति होती है जिससे नए कमों का प्रवेश नहीं होता और पुराने कमों का क्षय होता है इसिंख्ये अहिंसा आदरणीय है। पाप से बचने का अविना भाव सम्बन्ध जीव-रक्षा के साथ नहीं परन्तु हृदय की अहिंसा मय भावनाओं के साथ है—हिंसा से निवृत होने के साथ है।
- (१२) भगवान ने हिंसा से प्रत्याख्यान पूर्वक निकृत होने को प्रथम व्रत वतलाया है और कर्मों को रोकने के साधनों में खास स्थान दिया है।
- (१३) यह कहना गल्त है कि जीव बचे रहे तभी द्या निपजी। जो ऐसा कहते हैं वे अहिंसा के प्रयोजन और परिणाम के पाथका को समभने में भूल करते हैं। जीव-रक्षा अहिंसा का परिणाम—फल हो सकता है—होगा ही ऐसा बात नहीं है—पर उसका प्रयोजन नहीं है।
  - (१४) वृष्टि होती है उससे कृषि ह्री भरी हो सकती है

परन्तु वर्षा कृषि के लिए ही होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। नदी के जल का स्रोत नदी के किनारों पर बसने वाले प्राणियों को लाभ का कारण हो सकता है, जलवायु को स्वस्थ कर सकता है, अगल बगल की भूमि को उपजाऊ बना सकता है और लाखों करोड़ों रूपये के व्यापार में सहायक हो सकता है परन्तु क्या नदी इन्हीं उद्देश्यों से बहती है ? क्या उसके जीवन की साधना यही कही जा सकती है ?

- (१४)—(क) इसी प्रकार अहिंसा का प्रयोजन हिंसा रूपी चित्त—मल को दूर करना है; जीवों की रक्षा उसका प्रयोजन—लक्ष्य नहीं है। अहिंसा के आचारण से शांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है—जीवों की रक्षा भी हो सकती है परन्तु इन्हें अहिंसा के आनुषंगिक फल समभने चाहिये—उसका खास प्रयोजन नहीं।
- (१४)—(ख) त्रतों को अङ्गीकार कर साधु कहता है— 'में छः त्रतों को अपनी आत्मा के हित के लिये अंगीकार कर विहरता हूं'—ऐसा दशवैकालिक सूत्र में साफ उल्लेख है, देख कर निर्णय करो।
- (१६) हे भव्य! तुम बृक्षादि को न काटने का ब्रत लेते हो, वृक्षों की रक्षा होती है; तलाव, सर आदि न सृखाने का नियम करते हो, तलाव जल से परिपूर्ण रहता है; लड्डू आदि मिठाई न खाने का प्रत्याख्यान करते हो, मिठाई बचती है, दव लगाने, गांव जलाने आदि सावद्य कार्यों का त्याग करते हो इससे गांव, जंगल आदि की रक्षा होती है। तुम चोरी करने का त्याग

करते हो, दूसरों के धन की रक्षा होती है। परन्तु कृक्ष, तलाव, लड्डू, गांवादि के इस प्रकार बचाने से तुम्हें धर्म नहीं है, न धन की रक्षा पर धनी के राजी होने से। तुम्हारा धर्म इन सब से परे—तुम्हारे आत्म संयम—तुम्हारी पापों से विरति में है। तुम त्रत प्रहण कर अत्रत को दूर करने हो, आतं हुए कर्मों को रोकते हो, बराग्य से आत्मा को भावित करते हो इसो से तुम्हें धर्म है—तुम्हारी आत्मा का निस्तार है।

- (१७) इतनं पर भो समभ में नहीं आती तो एक उदाहरण और सुनो। मानो कोई एक स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती हो। पुरुष ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर लेता हो। उसके ब्रत ब्रह्ण से उसकी स्त्री मोह राग से कूएँ में पड़ कर आत्म-हत्या कर लेती हो। ऐसी हालत में क्या उस स्त्री की आत्म हत्या से उस पुरुष को पाप होगा? यदि स्त्री के मर जाने का पाप पुरुष को हुआ नहीं मानते तो तलाव के भरे रहने और दृक्षों के कायम रहने आदि से भी प्रत्याख्यान करनेवाले को धर्म मत समभो। पापों से विस्त होना खुद ही धर्म है। धर्म होना, दृसरे जीव की रक्षा होने या उसको मुख पहुंचने पर आधारित नहीं परन्तु आत्म-सयम-प्रत्याख्यान पूर्वक पापों से विस्त होने में है। - अवु प्राप्ति
- (१८) बहुत सी हिंसाएँ ऐसी हैं, जिनमें प्रत्यक्ष प्राणीवध नहीं हैं, फिर भी उनका त्याग करने पर ही कोई सर्व ब्रती होता है। क्योंकि जीव मरे या न मरे हिंसा स्वयं ही दुरी चीज है अतः हर हालत में लाज्य है। जैसेः —मानसिक हिंसाएँ!

#### (福)

### द्या का उपदेश क्यों ?

(१) कई दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि हम अहिंसा का उपदेश छः काय की रक्षा के लिए ही देते हैं। एक जीव को समक्ता देने से बहुत जीवों का क्लेश दूर हो जाता है। परन्तु ऐसा कहनेवाले अज्ञानी हैं।

--अनु० ५।१६

(२) घट में ज्ञान डाल कर हिंसा छुड़वाने में धर्म है परन्तु जीवों के जीने की वांछा करने से कर्म नहीं कटते।

देखों ये दो अंगुलियां हैं एकको वकरा मान लो और दूसरी को राजपृत मान लो। इन दोनों में पाप का भागी कीन होता है— कीन डूबता है— मारनेवाला राजपृत या मरनेवाला बकरा? इनमें से कीन नर्क में जायगा? राजपृत ही नर्क में जायगा, क्योंकि वह ही बकरे को मारता है, यह प्रस्रक्ष है। इसीलिए सन्त पुरुष राजपृत को पाप में गिरने से बचने का उपदेश देते हैं, परन्तु बकरे के जीने की बाच्छा नहीं करते। एक साहुकार के दो पुत्र हैं। एक सपूत है और दूसरा कपूत। एक हर किसी से ऋण लेता फिरता है और दूसरा पुराने कर्ज को चुकाता है। अब बतलाओ पिता किसको रोकेगा—ऋण करनेवाले उस कपूत को या कर्ज चुकानेवाले सपूत को। पिता कपूत को ही रोकेगा सपूत को तो नहीं ही।

पिता की जगह साधु को समको, बकरे और राजपृत को क्रमशः सपृत और कपृत पुत्र समको। राजपृत कर्मरूपी कर्जे को माथे कर रहा है, बकरा संचित कर्मों को भोग रहा है-किए हुए कर्मरूपी कर्ज को चुका रहा है। साधु राजपृत को उपदेश देगा कि कर्मरूपी कर्ज क्यों करते हो-इससे तुम्हें बहुत गोते खाने पड़ेंगे- पर भव में दुःख पाना पड़ेगा- इस प्रकार वह राजपृत का तिरना चाहता है—तारने के छिए उपदेश देता है परन्तु वह बकरे के जीने की बाच्छा नहीं करेगा—उसं कर्म रूपी कर्ज को चुकाते रहने देगा।

(३) इस तरह अहिंसा का उपदेश जीवों को बचाने के अभिप्राय से नहीं परन्तु पाप में पड़ते हुओं को उससे निकालने के लिए है। साधु उपदेश देकर अज्ञानी प्राणियों को ज्ञानी करता है—जीवादि का जानकार करता है—मिथ्यान्त्री को समिकती करता है—असंयती को संयती करता है तथा जीवन में उत्तम तपस्या को लाता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और नपरूपी धर्मों का प्रचार कर अपना आत्मोद्धार करने तथा इनको दूसरों के घट में उतार कर उनकी पाणें से रक्षा कर उनके सर्व दुःखों का अन्त ला उन्हें संसार-समुद्र से पार करने के लिए अहिंसा का उपदेश देता है। साधु खुद तिरने और दूसरों को तारने, इस तरह दोनों का खेबा पार करने के लिए अहिंसा धर्म का उपदेश देता है।

(刊)

### द्या में उपकार किसका ?

- (१) कई दार्शनिक कहते हैं; 'हम सर्वत्रती साधु हैं, हम जीवों की रक्षा करते हैं, अहिंसा का उपदेश देकर जीव-रक्षा कराते हैं, इसलिए जीवों के प्रति हमारा बड़ा उपकार है—हम परोपकारी हैं।' ज्ञानी कहते हैं—'तीन प्रकार और तीन तरह से हिंसा से निवृत्त होकर तुमने अपनी आत्मा को बचाया है। यह तुम्हारे प्रति तुम्हारा उपकार है—स्वद्या है; तुमने उपदेश देकर दूसरों को हिंसा से निवृत्त किया—उनकी आत्मा को पाप सं बचाया यह तुम्हारा उनकं प्रति उपकार है—पर द्या है। परन्तु इसके सिवा और कोई प्राणी नहीं है कि जिसके प्रति तुम्हारा उपकार है।
- (२) तुम्हारे जीवन में झान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी धर्म का पूरा-पूरा वास है—तुम पूर्ण संयमी हो इसलिए तुम्हारा तुम्हारी आत्मा के प्रति पूरा उपकार है; इन धर्मों को दूसरों के जीवन में उतार कर तुम उनको संसार से पार पहुँचाते हो — उनको तारते हो इसलिए उनके प्रति तुम्हारा उपकार है।

--अनु० ४।६

सारा संसार दुःखों से जल रहा है। जन्म, जरा और मृत्यु जीवों के महान दुःख हैं। तुम हिंसादि पापों से निवृत्त हो तथा दूसरों को निवृत्त कर अपने को तथा दूसरों को इन दुःखों से मुक्त होने के मार्ग पर स्थिर करते हो इसलिए तुम तिरण— तारण हो। परन्तु तुम्हारी अहिंसा के फल स्वरूप जीवन का लाभ पाने वाले जीवों के प्रति तुमने कौन-सी भलाई की है कि तुम उनके उपकारक होने का दवा करते हो ?'

- (३) साधारण तौर पर छः ही काय के जीवों के क्लेश दृर होते हैं—उन्हें साता पहुँचती है—ऐसा कहना अन्यतीर्थियों को ही संगत हो सकता है। जो ऐसा कहते हैं उन्होंने जैन धर्म का असली भेद नहीं पाया। अशुभ कर्मों के उद्य से वे भ्रम में भूले हुए हैं। —अनु०५।१७
- (४) जीव अनादि काल से जी रहा है, यह जो उसकी मृत्यु मालुम देती है वह पर्याय परिवर्तन-शरीर परिवर्तन मात्र है। जीव शुभाशुभ भोगता हुआ जन्म-जन्मान्तर करता रहता है परन्तु इस जीने से उसकी कोई भलाई नहीं हुई। जन्म-जरा-मृत्युरूपी दुःखों से निस्तार करनेवाले संवर और निर्जरा- ये दो ही धर्म हैं। जिन जीवों को तुमने बचाया उनके कौन-सं ये उपाय हाथ लग गये कि उन्हें सख पहँचा कहा जाय।

-अनु० ७।६०;५।१८

(१) जो छ: ही काय की हिंसा करने का त्याग करता है उसके अशुभ पाप कर्म दूर होते हैं। उसके जन्म-मरण के संताप मिटते हैं इसिलिये झानी उनको सुख हुआ सममते हैं। —अनु॰ ५११९ साधु उसको मोक्ष में स्थिर वास कराता है इसिलए उसका तारक है। वह खुद भी तिरता है। पर जो छ: काय के जीव वचते हैं वे तो पीछे भू लते ही रह जाते हैं—उनकी आत्मा का कार्य सिद्ध नहीं होता। —अनु॰ ५१२० आगे अनन्त अरिहन्त हो चुके हैं वे खुद तीरे हैं। उनके उपदेश को जीवन में उतारने वाले भी तिरे परन्तु बाकी के छः काय जीवों के तो जरा भी मुख न हुआ। —अनु॰ ५१२९

( ६ ) एक असंयमी प्राणी खुद अपने जीवन की रक्षा करता है; दूसरा, असंयमी प्राणी की जीवन-रक्षा करता है; तीसरा, उसका जीना अच्छा समकता है - इन तीनों में कौन सिद्ध-गति को प्राप्त करेगा ? -- अनु - पारर

जो असंयमी खुद कुशल रहता है उसके पापों से अविरति नहीं घटती तो जो रक्षा का उपाय कराता है उसके भी ऐसा ही सममो। जो असंयमी जीवन की अनुमोदन करता है उसके भी ब्रत नहीं होता, फिर ये तीनों किस तरह मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे ? —अनु॰ ५१२३

असंयमी का जीना, उसको जीवाना और उसका जीना भट्टा समभना ये तीनों करण एक सरीखं हैं। चतुर इस बात को समभंगे, समभद्दीन केवल खीचातान करेंगे।—अनु० ५।२४

(७) जो छः काय के जीने-मरने की वाञ्छा करता है वह इस संसार में ही रहेगा तथा जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इनकी आराधना करेगा और करावेगा उसका खेवा पार होगा। अनु॰ ५१२५

# मिश्र धर्म

- (१) कई दार्शनिकों की मान्यता है कि वनस्पति, जल, वायु आदि एक इन्द्रिय वाले जीवों की घात में जो पाप है उसमें कई गुणा अधिक पुण्य, मनुष्य गायादि पंचेन्द्रिय प्राणियों के पोषण में है, क्योंकि पंचेन्द्रियों के पुण्य एकेन्द्रियों से बहुत अधिक हैं, अतः वड़ जीवों के सुख के लिए छोटों की घात करने में होप-पाप नहीं है। —अनु० ९।९९,२०,२२
- (२) भिन्न-भिन्न जीवों के प्राणों की कीमत उनके छोटे या बड़े शरीर पर निर्भर कर वे कहते हैं—'छोटे जीवों के मारने में जो पाप है वह बढ़े जीवों के पोषण में जो पुण्य है, उसके सामने नगण्य है, अतः बढ़े जीवों के सुख के लिए छोटे प्राणियों की आहुति दी जा सकती हैं'।

- (३) कई साधु अग्नि बुक्ताने में धर्म होना बतलाते हैं। वे कहते हैं—'अग्नि बुक्ताने में अग्नि और जल आदि जीवों की जो चात हुई उसमें थोड़ा पाप है परन्तु अग्नि बुक्ताने से जो जीव बचे उसका धर्म हुआ'—इस तरह वेधम और पाप मिश्रित बतलाते हैं। घाटे से अधिक नफा बतला कर, लोग जो सांसारिक कार्य करते हैं, उनके करने का अनुमोदना करते हैं। अनु ८।५२-५३-५४
- (४) वे मूलादि खिलाने में मिश्र बतलाते हैं। मूलों के नाश से पाप हुआ, परन्तु खानेवालों की तृप्तिं हुई, उससे धर्म हुआ।
  —अवः ७१
- (१) वे कहते हैं— 'कूँआ, तलाव आदि खोदने में हिंसा का पाप होता है परन्तु लोगों के कष्ट-हरण होने और उनके जल का अभाव मिटने से धर्म होता है'। इस तरह वे 'मिश्र' की मान्यता का प्रचार करते हैं। अनु० अ२
- (६) यह उनकी मान्यता सत्य नहीं है। एक कसाई सैकड़ों पशुओं को वध करता है। यदि अग्नि को बुका कर जीवों की रक्षा करने में धर्म है तब तो कसाई को मारकर पशुओं की रक्षा करना भी धर्म ही हुआ! क्योंकि दोनों में ही बहुत जीवों की रक्षा होती है। अनु टायड-पर
- (७) उसी तरह सिंह, वाघ, सर्प, आदि हिंसक जीव अनेक प्राणियों की घात करते हैं। यदि अग्नि से जलते जीवों की रक्षा के लिए अग्नि बुक्ताने में पाप नहीं है तो प्राणियों की रक्षा के लिए इन हिंसक पशुओं के मारने में भी पाप नहीं है।—अनु॰ ८१६०

करते हो, दूसरों के धन की रक्षा होती है। परन्तु दृक्ष, तलाव, लड़्ड्, गांवादि के इस प्रकार बचाने से तुम्हें धर्म नहीं है, न धन की रक्षा पर धनी के राजी होने से। तुम्हारा धर्म इन सब से परे—तुम्हारे आत्म संयम—तुम्हारी पापों से बिरित में है। तुम ब्रत प्रहण कर अवत को हूर करने हो, आतं हुए कर्मों को रोकते हो, धराण्य से आत्मा को भावित करने हो इमी से तुम्हें धर्म है—तुम्हारी आत्मा का निस्तार है।

(१७) इतने पर भो समक में नहीं आती तो एक उदाहरण और मुनो। मानो कोई एक म्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती हो। पुरुष क्रमचर्य कर धारण कर लेता हो। उसके कर बहुण से उसकी स्त्री मोह राग से कूएँ में पड़ कर आत्म-हत्या कर लेती हो। ऐसी हालत में क्या उस स्त्री की आत्म हत्या से उस पुरुष को पाप होगा? यदि स्त्री के मर जाने का पाप पुरुष को हुआ नहीं मानत तो तलाव के भर रहने और कृक्षों के कायम रहने आदि से भी प्रत्याख्यान करनेवाले को धर्म मत समभो। पापों से विरत होना खुद ही धर्म है। धर्म होना, दूसरे जीव की रक्षा होने या उसको मुख पहुंचने पर आधारित नहीं परन्तु आत्म-सयम प्रत्याख्यान पूर्वक पापों से विरत होने में है। —अनु पार-पर

(१८) बहुत सी हिंसाएं ऐसी हैं, जिनमें फ्रवक्ष प्राणीवध नहीं है, फिर भी उनका त्याग करने पर ही कोई सर्व बती होता है। क्योंकि जीव मरे या न मरे हिंसा स्वयं ही दुरी चीज हैं अतः हर हालत में त्याज्य है। जैसेः —मानसिक हिंसाएं! (१२) परन्तु ऐसा मानना उन दार्शनिकों को संगत नहीं है। अतः उनकी मान्यता उनके द्वारा ही उठ जाती है।

- अनु० ७११३

- (१३) असंयती जीव के जीने या सरने की बाच्छा करना रागद्वेष है। इसमें धर्म नहीं है। संशय हो तो अङ्ग उपाङ्ग देखो।
- (१४) जिस तरह काच के मिणिए अजानकार के हाथ में आने से वह उन्हें अमोलक रत्न सममता है, ठीक उसी तरह मिश्र की मान्यता काच के समान होने पर भी अविचारवान उसे अमृल्य रत्न की तरह पकड़े हुए हैं। ---अनु० ७१९-२०
- (१४) भगवान ने सूत्रों में कहीं नहीं कहा है कि जीवों को मार कर जीवों की रक्षा करो। कुगुक्ओं ने यह उल्टा पंथ चला दिया है। अन् ० अ१५
- (१६) हिंसा की करणी में द्या नहीं हो सकती और न द्या की करणी में हिंसा हो सकती है। जिस तरह धूप और छाया भिन्न-भिन्न बस्तुएँ हैं उसी तरह द्या और हिंसा के कर्त्तव्य भिन्न-भिन्न हैं। —अनु०९।७०
- (१७) दूसरी वस्तुओं में मिलावट हो सकती है परन्तु द्या में हिंसा की मिलावट नहीं हो सकती। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के मार्ग नहीं मिल सकतं उसी तरह जहाँ दया है वहाँ हिंसा नहीं हो सकती और जहां हिंसा है वहां दया नहीं हो सकती। —अनु॰ ९।७१

पिता की जगह साधु को समको, बकर और राजपूत को कमशः सपूत और कपूत पुत्र समको। राजपूत कर्मरूपी कर्जे को माथे कर रहा है, बकरा संचित कर्मों को भोग रहा है—किए हुए कर्मरूपी कर्ज को चुका रहा है। साधु राजपूत को उपदेश देगा कि कर्मरूपी कर्ज क्यों करते हो—इससे तुम्हें बहुत गोते खाने पड़ेंगे—पर भव में दुःख पाना पड़ेगा— इस प्रकार वह राजपूत का तिरना चाहता है—तारने के लिए उपदेश देता है परन्तु वह बकरे के जीने की वाच्छा नहीं करेगा— उसे कर्म रूपी कर्ज को चुकाते रहने देगा।

(३) इस तरह अहिंसा का उपदेश जीवों को बचाने के अभिप्राय से नहीं परन्तु पाप में पड़ते हुओं को उससे निकालने के लिए है। साधु उपदेश देकर अज्ञानी प्राणियों को ज्ञानी करता है—जीवादि का जानकार करता है—मिध्यान्त्री को समिकती करता है—असंयती को संयती करता है तथा जीवन में उत्तम तपस्या को लाता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपरूपी धमों का प्रचार कर अपना आत्मोद्धार करने तथा इनको दूसरों के घट में उतार कर उनकी पापों से रक्षा कर उनके सर्व दुःखों का अन्त ला उन्हें संसार-समुद्र से पार करने के लिए अहिंसा का उपदेश देता है। साधु खुद तिरने और दूसरों को तारने, इस तरह दोनों का खेवा पार करने के लिए अहिंसा धर्म का उपदेश देता है।

(ग)

#### द्या में उपकार किसका ?

- (१) कई दार्शनिक कहते हैं; 'हम सर्वन्नती साधु हैं, हम जीवों की रक्षा करते हैं, अहिंसा का उपदेश देकर जीव-रक्षा कराते हैं, इसिटए जीवों के प्रति हमारा बड़ा उपकार है—हम परोपकारी हैं।' ज्ञानी कहते हैं—'तीन प्रकार और तीन तरह से हिंसा से निवृत्त होकर तुमने अपनी आत्मा को बचाया है। यह तुम्हारे प्रति तुम्हारा उपकार है—स्वद्या है; तुमने उपदेश देकर दूसरों को हिंसा से निवृत्त किया—उनकी आत्मा को पाप से बचाया यह तुम्हारा उनके प्रति उपकार है—पर दया है। परन्तु इसके सिवा और कोई प्राणी नहीं है कि जिसके प्रति तुम्हारा उपकार है।
- (२) तुम्हारे जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी धर्म का पूरा-पूरा वास है—तुम पूर्ण संयमी हो इसलिए तुम्हारा तुम्हारी आत्मा के प्रति पूरा उपकार है; इन धर्मों को दूसरों के जीवन में उतार कर तुम उनको संसार से पार पहुँचाते हो — उनको तारते हो इसलिए उनके प्रति तुम्हारा उपकार है।

--- সৰুত ধাহ

सारा संसार दुःखों से जल रहा है। जन्म, जरा और मृत्यु जीवों के महान दुःख हैं। तुम हिंसादि पापों से निवृत्त हो तथा दूसरों को निवृत्त कर अपने को तथा दूसरों को इन दुःखों से मुक्त होने के मार्ग पर स्थिर करते हो इसलिए तुम तिरण— तारण हो। परन्तु तुम्हारी अहिंसा के फल स्वरूप जीवन का लाभ पाने वाले जीवों के प्रति तुमने कौन-सी भलाई की है कि तुम उनके उपकारक होने का दवा करते हो ?'

- (३) साधारण तौर पर छः ही काय के जीवों के क्लेश दृर होते हैं— उन्हें साता पहुँचती है—ऐसा कहना अन्यतीर्थियों को ही संगत हो सकता है। जो ऐसा कहते हैं उन्होंने जैन धर्म का असली भेद नहीं पाया। अशुभ कमों के उदय से वे श्रम में भूले हुए हैं। —अनु०५।१७
- (४) जीव अनादि काल से जी रहा है, यह जो उसकी मृत्यु माल्रम देती है वह पर्याय परिवर्तन-शरीर परिवर्तन मात्र है। जीव शुभाशुभ भोगता हुआ जन्म-जन्मान्तर करता रहता है परन्तु इस जीने से उसकी कोई भलाई नहीं हुई। जन्म-जरा-मृत्युरूपी दुःखों से निस्तार करनेवाले संवर और निर्जरा ये दो ही धर्म हैं। जिन जीवों को तुमने बचाया उनके कौन-से ये उपाय हाथ लग गये कि उन्हें सुख पहुँचा कहा जाय।

---अनु० ७।ई०;५।१८

(५) जो छः ही काय की हिंसा करने का त्याग करता है उसके अशुभ पाप कर्म दूर होते हैं। उसके जन्म-मरण के संताप मिटते हैं इसिलिये ज्ञानी उनको सुख हुआ सममतं हैं। —अनु॰ ५१३९ साधु उसको मोक्ष में स्थिर वास कराता है इसिलिए उसका तारक है। वह खुद भी तिरता है। पर जो छः काय के जीव

वचते हैं वे तो पीछे भू छते ही रह जाते हैं—उनकी आत्मा का कार्य सिद्ध नहीं होता। —अनु १५२० आगे अनन्त अरिहन्त हो चुके हैं वे खुद तीरे हैं। उनके उपदेश को जीवन में उतारने वाले भी तिरं परन्तु बाकी के छः काय जीवों के तो जरा भी सुख न हुआ। —अनु १५२१

(६) एक असंयमी प्राणी खुद अपने जीवन की रक्षा करता है; दूसरा, असंयमी प्राणी की जीवन-रक्षा करता है; तीसरा, उसका जीना अच्छा समभता है—इन तीनों में कौन सिद्ध-गति को प्राप्त करेगा १ — अनु ९ ५१२

जो असंयमी खुद कुशल रहता है उसके पापों से अविरति नहीं घटती तो जो रक्षा का उपाय कराता है उसके भी ऐसा ही समभो। जो असंयमी जीवन की अनुमोदन करता है उसके भी बत नहीं होता, फिर ये तीनों किस तरह मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे ? —अनु॰ पार३

असंयमी का जीना, उसको जीवाना और उसका जीना भला समभना ये तीनों करण एक सरीखे हैं। चतुर इस बात को समभंगे, समभहीन केवल खीचातान करेंगे।—अनु० ५।२४

(७) जो छः काय के जीने-मरने की वाच्छा करता है वह इस संसार में ही रहेगा तथा जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इनकी आराधना करेगा और करात्रेगा उसका खेवा पार होगा। अनु० ५१२५

# मिश्र धर्म

- (१) कई दार्शनिकों की मान्यता है कि वनस्पति, जल, वायु आदि एक इन्द्रिय वाले जीवों की घात में जो पाप है उससे कई गुगा अधिक पुण्य, मनुष्य गायादि पंचेन्द्रिय प्राणियों के पाषण में है, क्यों कि पंचेन्द्रियों के पुण्य एकेन्द्रियों से बहुत अधिक हैं, अतः बड़ जीवों के सुख के लिए छोटों की घात करने में दोप—पाप नहीं है। —अनु० ९१९९,२०,२२
- (२) भिन्न-भिन्न जीवों के प्राणों की कीमत उनके छोटे या बड़े शरीर पर निर्भर कर वे कहते हैं — 'छोटे जीवों के मारने में जो पाप है वह बढ़े जीवों के पोषण में जो पुण्य है, उसके सामने नगण्य है, अतः बढ़े जीवों के सुख के लिए छोटे प्राणियों की आहुति दी जा सकती है'।

-अनु० ७११

- (३) कई साधु अग्नि बुमाने में धर्म होना बतलाते हैं। वे कहते हैं—'अग्नि बुमाने में अग्नि और जल आदि जीवों की जो बात हुई उसमें थोड़ा पाप है परन्तु अग्नि बुमाने से जो जीव बच्चे उसका धर्म हुआ'—इस तरह वे धम और पाप मिश्नित बतलाते हैं। घाटे से अधिक नफा बतला कर, लोग जो सांसारिक कार्य करते हैं, उनके करने का अनुमोदना करते हैं। अनु अपन-५३-५४
- (४) वे मूलादि खिलाने में मिश्र बतलाते हैं। मूलों के नाश से पाप हुआ, परन्तु खानेवालों की तृप्तिं हुई, उससे धर्म हुआ।
- (१) वे कहते हैं— 'कूँआ, तलाव आदि खोदने में हिंसा का पाप होता है परन्तु लोगों के कष्ट-हरण होने और उनके जल का अभाव मिटने से धर्म होता है'। इस तरह वे 'मिश्र' की मान्यता का प्रचार करते हैं। —अवर शर
- (६) यह उनकी मान्यता सत्य नहीं है। एक कसाई सैकड़ों पशुओं को वध करता है। यदि अग्नि को बुका कर जीवों की रक्षा करने में धर्म है तब तो कसाई को मारकर पशुओं की रक्षा करना भी धर्म ही हुआ। क्योंकि दोनों में ही बहुत जीवों की रक्षा होती है। अनु ८/५६-५९
- (७) उसी तरह सिंह, बाघ, सर्प, आदि हिंसक जीव अनेक प्राणियों की घात करते हैं। यदि अग्नि से जलते जीवों की रक्षा के लिए अग्नि बुक्ताने में पाप नहीं है तो प्राणियों की रक्षा के लिए इन हिंसक पशुओं के मारने में भी पाप नहीं है।—अनु॰ ८।६०

(८) इस मिश्र के सिद्धान्त की असारता दिखाने के लिए मैं सात दृष्टान्त देता हूँ। इन पर सरल हृद्य से विचार करना। बुद्धिमानों को पक्षपात रखना उचित नहीं।

--अनु० ७१४

- (६) सौ मनुष्य भूख से तड़फड़ा रहे हों उनको फल-फूलादि खिलाकर उनके प्राणों की रक्षा की; इसी तरह सौ मनुष्य को ठण्डा जल पिला कर उनके प्राणों की रक्षा की; पोष महीने की कड़कड़ाती सरदी में सिहर कर बेहोश हुए सौ मनुष्य को अग्नि जला ताप से सचेत किया; सौ मनुष्य पेट की पीड़ा से तड़फड़ाते हुए हाय-तोबा कर रहे थे, उनको हुका पिलाकर जीवित रक्खा; दुर्भिक्ष के कारण अन्नामाव से मरते हुए सौ मनुष्यों को त्रस पशु को मार कर बचाया; सौ मनुष्य को मर हुए पशु का कलेवर खिला भूख से मरते बचाया और सौ रूण मनुष्यों की रक्षा मनुष्य की ममाई कर की। अनुर अ४-१०
- (१०) अब यदि फल-फूल खिलाने में तथा जल पिलाने में पुण्य और पाप दोनों हैं तब तो शेष पांच दृष्टान्तों में भी पुण्य और पाप दोनों ही हुए। ---अनु० ७११
- (११) सब उदाहरणों में सौ-सौ मनुष्यों की रक्षा हुई। यदि जल पिलाकर जीव-रक्षा करने में धर्म है तब तो तिर्यंच पशु या मनुष्य मार कर मनुष्यों की रक्षा करने में भी धर्म ही है। —अनु॰ ७१२

(१२) परन्तु ऐसा मानना उन दार्शनिकों को संगत नहीं है। अतः उनकी मान्यता उनके द्वारा ही उठ जाती है।

--अनु० ७।१३

- (१३) असंयती जीव के जीने या मरने की वाञ्झा करना रागद्वेष है। इसमें धर्म नहीं है। संशय हो तो अङ्ग उपाङ्ग देखो।
- (१४) जिस तरह काच के मिणिए अजानकार के हाथ में आने से वह उन्हें अमोलक रव समकता है, ठीक उसी तरह मिश्र की मान्यता काच के समान होने पर भी अविचारवान उसे अमृल्य रव की तरह पकड़े हुए हैं। — अनु० ७१९-२०
- (१४) भगवान ने सूत्रों में कही नहीं कहा है कि जीवों को मार कर जीवों की रक्षा करो। कुगुकओं ने यह उल्टा पंथ चला दिया है। —अनु॰ अ२५
- (१६) हिंसा की करणी में द्या नहीं हो सकती और न द्या की करणी में हिंसा हो सकती है। जिस तरह धूप और छाया भिन्न-भिन्न बस्तुएँ हैं उसी तरह द्या और हिंसा के कर्त्तच्य भिन्न-भिन्न हैं। —अनु० ९।७०
- (१७) दूसरी वस्तुओं में मिलावट हो सकती है परन्तु द्या में हिंसा की मिलावट नहीं हो सकती। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के मार्ग नहीं मिल सकते उसी तरह जहाँ द्या है वहाँ हिंसा नहीं हो सकती और जहाँ हिंसा है वहां द्या नहीं हो सकती। — अनु॰ ९।७३

- (१८) यदि हिंसा से धर्म होता हो तब तो अठारह ही पापों से धर्म होगा। इस तरह एक बात के उल्टिन से अठारह बातें उल्टिती हैं। —अनु०९।७३
- (१६) यदि हिंसा कर जीव-रक्षा करने में धर्म है तब तो चोरी कर, मूठ बोल, मैथुन सेवन कर, धन देकर, क्रोधादि द्वारा दूसरे जीवों की रक्षा करने में भी धर्म ही हुआ। इस तरह अठारह ही पाप के सेवन में धर्म ठहरेगा। —अवु० ७१२१-२२-२३
- (२०) जिन मार्ग की नीव द्या पर है, खोज करनेवालों को यह सत्य मालूम देगा। यदि हिंसा करने से धर्म होगा तब तो जल मथने से भी धी निकलेगा। — अनु०९।७४

मानो, एक गरीब रंक हो, उस पर अनुकम्पा लाकर कोई किसी के धन को चुराकर उसे देकर उसकी दरिद्रता को दूर करे। जो मिश्र धर्म के माननेवाले हैं उनके मतानुसार तो धन के मालिक को दाह देने से पाप और चुराया हुआ धन उस रंक को देने से धर्म होना चाहिए। परन्तु वे ऐसा नहीं मानते हैं। --च० वि० २।४४-४५

- (२१) यदि किसी के धन को चुराकर गरीबों को देने में वे मिश्र नहीं मानते तो बिलकुल ही किसी के प्राण लेकर रंक जीव की रक्षा करने में मिश्र धर्म कहाँ से होगा। —च० वि० २।४८
- (२२) इन दोनों प्रत्यक्ष पाप के कार्यों में से जो एक में भी मिश्र धर्म सममेगा उसकी श्रद्धा में पूरा बांक है।

-- च० वि० ढा॰ २।४९

- (२३) चोरी कर मदद करनेवाले को केवल चोरी का ही पाप होता है परन्तु जीव मार कर जीव की रक्षा करने में जीवों के प्राणों की चोरी और हिंसा दोनों लगते हैं। यदि चोरी में मिश्र धर्म नहीं है तो हिंसा में मिश्र धर्म कैसे होगा व॰ वि॰ २।५१-५२ यदि पहिले कार्य से जीव ढूबता है तो दूसरे कार्य से किस तरह पेंदे नहीं बैठेगा ? च० वि॰ २।५
- (२४) दो वेश्याएँ कसाईखाने गयी और वहाँ पर जीवों का संहार होते देख कर उन्हें बचाने का विचार किया। एक ने अपने गहने देकर और दूसरी ने विषय सेवन करा, दोनों ने बराबर जीवों की रक्षा की। मिश्र मतबाले कहते हैं कि धन देकर जिसने पशुओं की रक्षा की उसको धर्म-पाप दोनों हुआ परन्तु विषय-सेवन करा कर जिसने रक्षा की उसे खाली पाप हुआ। अन्० ७५१-५३
- (२४) एकने पाँचवें आश्रव का सेवन कराया और दूसरी ने चौथे आश्रव का, परन्तु जीव दोनों ने बचाए हैं इसिंछए अन्तर होगा तो केवल पाप में अन्तर होगा। धर्म तो दोनों को एक सरीखा होना चाहिये। —अनु॰ ७५४
- (२६) वे एक में धर्म कहते हुए लज्जा नहीं करते परन्तु दूसरे में धर्म बतलाते हुए शंका करते हैं। जब ऐसा विरोध उनको दिखाया जाता है तो लोगों को बहकाने लगते हैं। —अनु॰ अ५५ उन्हें अपनी श्रद्धा की अपने ही खबर नहीं है, वे भूठी पक्षपात कर भारी कमों को बांधते हैं। —अनु॰ अ५८

## परापकार: लौकिक और पारलौकिक

#### अनुकम्पा के सावध-निरवध भेद

- (१) अनुकम्पा-अनुकम्पा सब कोई चिहाते हैं, परन्तु बास्त-विक अनुकम्पा क्या है इस को विरले ही समकते हैं।
- (२) गाय, भेंस, आक, थोर आदि सब के दूध, दूध कहलाते हैं। परन्तु गाय, भैंस आदि के दूध से शरीर की पृष्टि होती है और आक आदि के दूध से मृत्यु।
- (३) इसी तरह निरवद्य अनुकम्पा ही आत्म-कल्याण का कारण होती है; सावद्य अनुकम्पा से पाप कर्मों का बन्ध होता है।

  —अनु॰ १। हो॰ २। ३

## सावध निरवध की कसीटी

- (४) जिस अनुकम्पा के आचरण से धर्मापार्जन द्वारा आत्मोत्कर्ष होता है वह निरवद्य और आदरणीय है। इसके विपरीत जिस अनुकम्पा से आत्म-अपकर्ष व पाप-संचय होता है वह अनुकम्पा सावद्य है और अनादरणीय है।
- (१) अनुकम्पा की कसौटी और मर्यादा आत्म-कल्याण है। जिस अनुकम्पा से आत्मा-कल्याण होना संभव नहीं, उस अनुकम्पा से वास्तविक पर-कल्याण भी होना संभव नहीं। यदि लौकिक उपकार दृष्टिगोचर भी हो तो भी आत्म-कल्याण के स्वार्थ को त्याग कर उसे प्राप्त करना भी पाप है।
- (६) जिन भगवान ने निरवद्य अनुकम्पा का उपदेश दिया है। उस अनुकम्पा को जीवन में उतार कर निरन्तर उसकी रक्षा करो। केवल अनुकम्पा के नाम से भ्रम में न पड़ कर वास्तविक अनुकम्पा की पारख कर अपनी आत्म को कृतकृत्य करो। —अनु० १। दो० १,४-५
- (७) जिन भगवान ने दो परोपकार बतलाए हैं:—एक लोकिक—इस लोक सम्बन्धी—दूसरा पारलौकिक मोक्ष-सम्बन्धी। —अनु०११ दां०१
- (८) भगवान ने पारलेंकिक उपकार का आदेश दिया है परन्तु लोकिक उपकार का आदेश न देकर वे चुप रहे हैं।

---अनु० ११। दो० २

#### सावच निरवच अनुकम्पा के फल

(१) जो सांसारिक उपकार करता है उसके निश्चय ही संसार की वृद्धि होती है। जो पारलोकिक उपकार करता है उसके निश्चय ही मोक्ष नजदीक होता है। —अनु० १९।३

#### सावध अनुकम्पा के उदाहरण

(१०) किसी दरिद्र मनुष्य को घर-भूमि, धन-धान्य, सोना-चाँदी, दास-दासी, गाय-भेँसादि चतुष्पद ये परिप्रह भरपूर देकर तथा हर तरह से उसको सुखी कर उसके दारिद्रय को दूर कर देना सांसारिक उपकार है— सावद्य अनुकम्पा है।

— **अनु**० ११'४

(११) उसी तरह रोग से पीड़ित मरणासन्न प्राणी को औषधादि देकर, काड़ा-फूँका कर तथा अन्य अनेक उपाय कर सहायता करना--सावद्य अनुकम्पा है- सांसारिक उपकार है।

—अनुः ११।८

(१२) श्रावक खाने-पीने आदि की चीजें जितनी छोड़ता है उतने ही अंश में वह ब्रती होता है। बाकी सब चीजों के खाने-पीने, उपभोग करने आदि की उसके अविरति रहती है। वह सावध प्रवृत्ति को सेवन करनेवाला होता है। श्रावक को विविध परिश्रह का सेवन करवाना सांसारिक उपकार है—सावध अनुकम्पा है। —अनु॰ १९१२०

- (१३) अग्नि से जलते हुए को बचाना, कूँआ में गिरते हुए को बचाना, तलाव में डूबते हुए को बाहर निकालना, ऊपर से गिरते हुए को थाम कर बचाना, ये सब सांसारिक उपकार हैं— सावद्य अनुकम्पा है। —अनु॰ १९।१२
- (१४) किसी के घर आग लगी हो, अनेक छोटे-बढ़े जीव मर रहे हों, अग्नि बुक्ताकर उनकी रक्षा करना—सुख पहुँचाना, सांसारिक उपकार है—सावश्च अनुकम्पा है। अनु० १९।१४
- (१५) बचों को पाल कर बड़ा करना, उन्हें अच्छी-अच्छी वस्तुएँ खिलाना, बड़े आडम्बर से उनका विवाह करना, कमा-कमा कर उन्हें धन आदि देना, यह सब सांसारिक उपकार हैं— सावद्य अनुकम्पा है। अनु॰ १९।१६
- (१६) माता-पिता की दिन रात संवा करना, उन्हें रुचि अनुकूल भोजन कराना, दोनों समय स्नान कराना—ये सब सांसारिक उपकार हैं—सावय अनुकम्पा है। —अनु॰ १९।१८
- (१७) किसी के बाले निकालना, शरीर के कीड़े निकालना, लट, जूँ, कानसलावे, बुग आदि दूर करना ये सब सांसारिक उपकार हैं। —अवु॰ १९।२२
- (१८) उजाड़, बन आदि में भूले हुए को मार्ग बतला कर घर पहुँचाना, या थके हुए को कंधे पर चढ़ा कर ले जाना—ये सब सांसारिक उपकार हैं। —अनु० १९।२४
- (१६) राम और छक्ष्मण ने सुग्रीव का उपकार किया, सुभीव ने सीता की खबर छगा कर रावण को मरवाया; तथा

अपने उपकार का बदला चुकाया। ऐसे परस्पर के उपकार सांसारिक उपकार हैं। —अन् १९१२९

- (२०) स्वामी के लिए प्राण देकर सेवक स्वामी की रक्षा करे और स्वामी उसकी सेवा के पुरस्कार स्वरूप उसके परिवार को जीवन पर्यन्त रोटी दे, यह भी सांसारिक उपकार है—सावद्य कार्य है। अनु० १९।३१
- (२१) परस्पर हौती—नौते आदि देना, छड्डू, नारियछ आदि बंटबाना यह सब सांसारिक उपकार हैं। —अनु० १९१३४
- (२२) अनुकम्पा पूर्वक लिब्ध प्रयोग कर भगवान ने गोशा लक की रक्षा की, वह सावद्य अनुकम्पा—सांसारिक उपकार था। भगवान छद्मस्थ थे, उनमें उस समय छ: ही लेश्याएँ थीं, मोह कर्म के उदय से उस समय उनके राग का उदय हो आया था। —अनु ० १।८
- (२३) जिन ऋषि ने अनुकम्पा लाकर रेणादेवी की ओर देखा था। यह साक्य अनुकम्पा थी। —अनु ११११
- (२४) देवकी को विलाप करते देखकर हिरण गवेषी देव ने अनुकम्पा पूर्वक उसके छः पुत्रों को सुलसा के यहाँ लाकर छिपाया था। यह सावद्य अनुकम्पा है—सांसारिक उपकार है।

-अनु० १।१२

(२५) हरिकेशी मुनि विहार करते-करतं भिक्षा कं लिए ब्राह्मणों के यज्ञ के समीप आए। ब्राह्मणों ने भिक्षा न दी। यज्ञ देवता ने अनुकम्पा लाकर ब्राह्मणों के मुख से रुघिर गिराना शुरू कर दिया। यह सावद्य अनुकम्पा है—सांसारिक उपकार है।

— अन्० १।१३

- (२६) मेघ कुमार जब गर्भ में था तब धारणी रानी ने उसके अनेक यत्र किए। यह सावद्यअनुकम्पा-सांसारिक उपकार है।
- (२७) श्रीकृष्ण नेमि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक बृद्ध को देख कर उस पर अनुकम्पा लाकर उन्होंने एक ईंट उसके घर पहुँचा दी। यह सांसारिक उपकार है। सावद्य अनुकम्पा है। —अनु० ११९५
- (२८) अभय कुमार पर अनुकम्पा हाकर उसके मित्र देवता ने अकाल में वर्षा उत्पन्न कर धारणी रानी के दुहृद को पूरा किया यह सावग्र अनुकम्पा है। —अनु०१।२१
- (२६) किसी के कोढादिक रोग हो जाने पर कोई बैंद दवादारू से उसकी सेवा शुश्रूषा करे—यह सावद्य अनुकम्पा है- सांसारिक उपकार है। —अनु० १।२४
- (३०) किसी के प्रति सांसारिक उपकार करने से बद्हे में वह भी कभी सांसारिक उपकार करता है। —अनुः १५।३५
- (३१) पार्श्वनाथ भगवान ने लकड़ों में जलते हुए नाग नागिनी की रक्षा की थी। जब भगवान ने घर छोड़ कायो-त्सर्ग किया और जब कमठ ने जल वर्षा कर उपसर्ग किया तब शुभ परिणामों के कारण धरणीन्द्र और पद्मावती के स्वरूप

में उत्पन्न हुए नाग-नागिनी के जीव ने भगवान के सिर पर छत्र और नीचे सिंहासन कर भगवान की उपसर्ग से रक्षा की—बह सावश अनुकम्पा है। —अनु० १ शर६ २८

(३२) राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव की सहायता की और उसने बदले में राम और लक्ष्मण की—यह सावद्य अनुकम्पा है। —अनु० १९।२९

#### सावच अनुकम्पा की निःसारता

- (३३) इस प्रकार जीवों ने परस्पर में अनन्त बार उपकार किए हैं, परन्तु इससे जीव की वास्तविक गर्ज पूर नहीं हुई। भगवान ने इस बात में विश्वास (श्रद्धा) करने को कहा है।
- (३४) सांसारिक उपकार सब फीके होते हैं। वे अल्प काल ही में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक उपकार से किसी को मोक्ष के सुख नहीं मिले। भगवान ने इस बात में श्रद्धा करने को कहा है। — अनु॰ १९३६

## छौकिक उपकार में धर्म क्यों नहीं

- (३६) छौकिक उपकार में मूट्र मिथ्यास्वी धर्म बतलाते हैं। जिन मार्ग को पहचाने बिना वे मनमानी बातें करते हैं।
- (३६) जो भी छौिकक उपकार हैं उनके मृह में मोह रहता है। साधु छौिकक उपकार की कभी भी प्रशंसा नहीं

करता । जो साँसारिक जीव हैं वे ही इहलौकिक उपकार कार्यों की प्रशंसा करते हैं। इस बात में श्रद्धा करने को भगवान ने कहा है।

-- अनु० १ ११३८

- (३७) लौकिक उपकार करने में जिन मार्ग में बताए हुए द्या-धर्म का जरा भी अंश नहीं है। जो लौकिक उपकार में धर्म बतलाते हैं वे मूर्ब —गंवार हैं। इस बात में अद्धा करने को भगवान ने कहा है। —अनु० १९।३९
- (३८) कोई प्रयत्न पूर्वक जीव को, बचाता है, और कोई जीव को उत्पन्न कर उसका पालन-पोषण करता है। यदि धर्म होगा तो दोनों को ही होगा और यदि पाप होगा तो भी दोनों को ही। अन् ११।४०
- (३६) पैदा कर पालन पोषण करनेवाले का उपकार प्रसिक्ष ही बचानेवाले से अधिक है, परन्तु उसको धर्म नहीं होता। तब बचानेवाले को धर्म किस प्रकार होगा। इस बात को अच्छी तरह सोचे विना जो बचाने में—सांसारिक उपकार करने में—धर्म कहते हैं उनका मत बिलकुल मिथ्या है। भगवान ने इस बात में बिश्वास करने को कहा है। —अनु॰ १९४१
- (४०) बचाना और पैदा करना ये तो दानों ही छौकिक कार्य हैं। परस्पर में जो ऐसे उपकार काय किए जाते हैं उसमें केवछी भगवान द्वारा बताया हुआ संवर या निर्जरा धर्म अंश मात्र भी नहीं है। अनु १९४२

- (४१) तुम जबरदस्ती कर एक जीव को दूसरे जीव से बचाते हो। इसमें एक से राग और दूसरे से द्वेष का बंध हो जाता है। इस भव या परभव में मिलने पर यह राग या द्वेष जाग उठता है। —अनु १९१४४
- (४२) मित्र से मित्रता और वैरी से बैर बराबर बढ़ते जाते हैं। राग और द्वेष कर्मों के परिणाम हैं। राग और द्वेष में धर्म नहीं है। भगवान ने इस बात में विश्वास करने को कहा है। —अनु-१९।४५
- (४३) कोई अनुकम्पा लाकर किसी के लिए घर मण्डाता है, कोई कोध कर किसी के मण्डते हुए घर को बिखेर देता है। ये प्रत्यक्ष राग द्वेष हैं जो बढ़ते जाते हैं। — अनु० ११४६
- (४४) कोई किसी के कामभोगों को बढ़ाता है। कोई उसमें अन्तराय डाल देता है। ये भी प्रत्यक्ष राग द्वेष हैं। रागी से राग और द्वेषी से द्वेष आगे-आगे बढ़ते जाते हैं।

---अनु० १२।४७

- (४५) कोई किसी के खोए हुए धन को बतलाता है, गमी हुई स्त्री आदि को बतलाता है। कोई किसी को लाभ नुकसान बतलाता है। कोई दबाई आदि देकर रोग को दूर करता है। इस प्रकार जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वे भविष्य में भी आगे बढ़ते जाते हैं। —अनु॰ १९।४८
- (४६) इस प्रकार संसार के जो अनेक उपकार हैं वे मोक्ष के उपाय नहीं हैं, उनसे कर्मों का बंध होता है। —अनु० ३। दो॰ १

#### निरवध अनुकम्या - उसका फल

(४७) अब मैं निरवद्य अनुकम्पा का वर्णन करता हूं, जिससे जीव कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है।

#### निरवद्य अनुकम्पा क्या ?

(४८) मन-वचन-काया से किसी भी प्राणी की हिंसा करने, कराने और अनुमोदन करने का प्रत्याख्यान करना तथा इस प्रकार लिए हुए ब्रत को पूर्ण जागरुकता के साथ पालन कर सब जीवों को अभयदान देना—यह निरवद्य अनुकम्पा है। भग-वान ने इसकी आज्ञा दी है।

## इसके उदाहरण

- (४६) मेघकुमार ने हाथी के भव में भगवान द्वारा बतायी गयी दया—अनुकम्पा का पालन किया। उसने अपने पैर को ढाई दिन तक उपर उठाए रक्खा और इस कारण से मृत्यु को प्राप्त हुआ। परन्तु अपने पैर के नीचे आए हुए खरगोश पर पैर रख कर उसे न मारा। भगवान ने इस करूण वृत्ति और समभाव पूर्ण सहनशक्ति की प्रशंसा की है। अनु १।१
- (१०) नेमी कुमार विवाह के लिए जब राजा उप्रसेन के यहाँ जा रहे थे, तब रास्ते में पींजरे और बाड़ों में बंधे हुए अनेक पशुओं को बरात के भोजन के लिए मंगाया गया देख कर उनके

हृदय में द्या—अनुकम्पा का स्रोत बह चला। उन्होंने सोचा, ये इतने प्राणी मेरे कारण से मारे जायंगे, यह मेरी आत्मा के लिये कल्याणकारी नहीं है। उसी समय उन्होंने विवाह करने के विचार को दूर कर दिया। राजिमती को छिटका दिया। कर्म के बन्धन से हर कर आठ भव की सगाई को तोड़ हाला। इस प्रकार की अनुकम्पा भगवान की आज्ञा में है। —अनु॰ ११४-५-६

- (४१) धन्य हैं ! धर्मकिच अणगार, जिन्होंने अपने से घात होती चीटियों की अनुकम्पा लाकर कडुने तूम्बें को खा डाला। इस प्रकार की अनुकम्पा भगवान की आज्ञा में हैं।—अनु॰ १।७
- (५२) गजसुकुमाल नेमी भगवान की आक्का ले शमसान में कायोत्सर्ग करने के लिए गये। सोमल ने उनके सिर पर मिट्टी की पाल बांध कर अग्नि के सलगते अंगारे धर दिये। तो भी उन्होंने सोमल की ओर आंख उठा कर भी नहीं देखा। यह निरवध अनुकम्पा है। —अन् १९२०
- (५३) इस प्रकार विषम-से-विषम परिस्थिति में भी मन, वचन, काया से किसी प्राणी की हिंसा न करना, न कराना और न अनुमोदन करना निरवद्य अनुकम्पा है। अपने से जीव मरते हुए मालुम दें तो शीव्रता से अपने शरीर आदि को काबू में कर उस हिंसा से टल जाना विवेकी द्यावान का कर्त्र व्य है। यह अनुकम्पा जिन आज्ञा में है। — अन्० ११९७
- ( ५४ ) सांसारिक प्राणी विकारमस्त होता है, अर्थान् अपने प्रदेशों में जड़ पदार्थ को महण किये हुए रहता है। इस जड़

पदार्थ के कारण आत्मा का सहज सिंदानन्द्रमय स्वभाव ढका हुआ है।

- ( ११ ) इस जड़ पदार्थ के कारण ही जीव को मनुष्य, पशु आदि योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक, दुःख और परिताप इन सबका कारण भी यही है।
- ( १६) हिंसा, भूठ, चोरी, मैथ्न, परिष्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कुसंस्कारों के त्याग से नवीन कर्मों का आना रुकता है। तप तथा समभाव पूर्ण सहनशीलता से कर्मों का नाश होता है।
- (५७) जो मनुष्य उपदेश देकर प्राणियों को हिंसा आदि पापों से निवृत करता है, तथा उनके जीवन में तप और सब-रित्रता को लाकर उन्हें मोक्ष मार्ग के सम्मुख करता है, तथा कर्म रूपी शक्ताओं को तोड़ आत्मा के सहज सुख को प्राप्त करने में सहायता करता है वह भी निरवद्य अनुकम्पा करता है।
- (६८) जो सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चिरित्र तथा तप को मनुष्यों के जीवन में उतारता है वह धर्मोपार्जन करता है। वह स्वयं भी तिरता है और दूसरों को भी तारता है। इसलिये यह निरवश अनुकम्पा है। भगवान इसकी आज्ञा करते हैं। ---अन्- ४१२१
- (४६) उपरोक्त पारलैकिक उपकारों के अतिरिक्त जो भी उपकार हैं सब लौकिक हैं। उनमें किसी प्रकार का धर्म नहीं है।
- (६०) कोई प्राणी मृत्यु-शय्या पर पड़ा हो, उसे नाना प्रकार के त्याग—प्रत्याख्यान कराना, उसे चार शरणे दिलाना,

सन्थारा पचक्लाना तथा समे सम्बन्धियों के प्रति उसके मोह को दूर करना, निरवद्य अनुकम्पा है। यह पारछोकिक उपकार है। —अनु• १९।९

- (६१) गृहस्थ के भावों को वैराग्य की ओर तीव्र कर उप भोग-परिभोग तथा परिम्रह की अविरति से निवृत करना, यह पारलैकिक उपकार है—निरवय अनुकम्पा है। — अनु॰ १९।३९
- (६२) जो जीव को जन्म-मरण की अग्नि से निकालता है, राग-द्वेष भाव रूपी कूँए से निकालता है, जो जीव को नर्क आदि नीच गतियों में पड़ने से बचाता है तथा ससार समुद्र से उसका निस्तार करता है, वह पारलैकिक उपकार करता है—यह निरवय अनुकम्पा है। — अनु० १५१९३
- (६३) किसीके हृदय में तृष्णारूपी अग्नि धांय-धांय जल रही हो और उसमें ज्ञानादिक गुण भस्म हो रहे हों, उसको धर्मोपदेश देकर सन्तोष धारण कराना यह पारलीकिक उपकार है—निरवद्य अनुकम्पा है। — अबु० १९१९५
- ( ६४ ) कोई अपनी संतान को सम्यक्ष्रकार सममा कर काम भोग, स्त्री-सेवन, अन्तपान आदि नाना उपभोग-परिभोग तथा धन-माल आदि का त्याग करावे तो यह पारलीकिक उपकार है —निरवद्य अनुकम्पा है। —अनु० १९१९०
- ( ६५ ) कोई अपने माता-पिता को भली-भांति धर्म सुनावे, उन्हें सम्यक ज्ञानी, दर्शनी और चारित्रवान बनावे तथा उन्हें

शब्द, रूप, रस, गंव और स्पर्श के विषयों से निष्टृत करे तो यह पारलीकिक उपकार है—निरवद्य अनुकम्पा है। —अनु • १९।९९

(६६) किसी के शरीर में बाले, कीड़े, छट, जूँ आदि उत्पन्न हो गये हों तो उन्हें बाहर निकाल कर गिराने का प्रत्याख्यान करना यह पारलोकिक उपकार है—निरवद्य अनुकम्पा है।

--अनु॰ ११।२०

- (६७) संसार-रूपी अटबी में भूले हुओं को ज्ञानादिक का शुद्ध मार्ग बतलाना तथा उनके कंधों पर से सावद्य प्रवृत्तियों के बोक्त को अलग उतार उन्हें सुखपूर्वक मोक्ष में पहुँचाना यह पारलोकिक उपकार है—निरवद्य अनुकम्पा है।—अनु० १९१९
- (६८) कर्मों के संचार को रोकने के उपाय का नाम संवर है। हिंसा, मूठ आदि के त्याग रूप इसके बीस मेद हैं। तथा संचित कर्मों को क्षय करने के उपाय को निर्जरा कहते हैं, इसके बारह मेद हैं। इन बत्तीस मेदों को जो जीवन में उतारता है वह पारलौकिक उपकार करता है—निरवध अनुकम्पा करता है। —अनु॰ १९।५१
- (६६) समदृष्टि लौकिक और पारलौकिक उपकार को भिन्न-भिन्न सममते हैं परन्तु मिथ्यात्त्वी इसको नहीं सममता हुआ मोह्वश उलटी टाण करने लगता है। —अनु० ११।५२

# परोपकार पर चौभंगी

(क)

## संयमी का संयमी के प्रति परोपकार

- (१) एक सम्यक् आचारी साधु दूसरे सम्यक् आचारी साधु की द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की सेवा या सहायता कर सकता है।
- (२) एक साधु दूसरे साधु की सेवा करें यह धर्म कार्य है। अपने इस कर्तव्य में च्युत होने से वह दोष का भागी होता है और उसे योग्य प्रायश्चित लेना पड़ता है।
- (३) यदि एक साधु अपने सहयोगी बूढ़े रोगी साधु की सेवा नहीं करता तो उसका वह कार्य जिन-आज्ञा के विपरीत होता है। उसके महा मोहनीय कर्म का बंध होता है, उसके इहलोक और परलोक दोनों बिगडते हैं। —अनु टाइप

- (४) आहार, जल, बस्त्रादि भिक्षा में लाकर परस्पर सम्भोगी साधुओं में बांटने का नियम है। यदि भिक्षा में लायी हुई वस्तु का बराबर वितरण न करे तो चोरी का पाप लगता है। — अनु॰ ८।४६
- (५) परस्पर साधु टट्टी-पेशाब को फेंकते हैं। एक दूसरे को रहने के लिए स्थान देते हैं। रुग्णावस्था में कंघा-फोली कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं।
- ( ६ ) परस्पर शास्त्रों का खुलासा करते हैं तथा एक दूसरे को धर्म-पालन में सहायता करते हैं।
- (७) साधुओं के ये परस्पर कार्य निरवच हैं। इनसे धर्म की प्राप्ति होती है।
- (८) साधु दूसरे साधु की सावद्य दया नहीं कर सकता। आक्रमण रोकने के लिए भी पारस्परिक मदद निरवद्य हो— इसका साधु को खयाल रखना पड़ता है।
- (१) आक्रमणकारी को अपने कृत्य की अनर्थकता और पापमयता बतला कर उसे उस कार्य से दूर कर एक साधु दूसरे साधु को सहायता पहुँचा सकता है। परन्तु आक्रमणकारी पर हाथ से अथवा अन्य किसी तरह प्रहार कर या बल प्रयोग कर सहायता नहीं कर सकता।
- (१०) दया की सब से बड़ी मर्यादा है—आत्म-कल्याण। दया वास्तविक है या नहीं यह आत्म-कल्याण होने या नहीं

होने पर आधार रखता है। निजी आत्म-कल्याण के स्वार्थ को त्याग कर परस्पर मदद करना पाप का कारण है।

- (११) अत्याचारी पर प्रहार करना यह भी हिंसा है। हिंसा से पाप होता है अतः बल-प्रयोग कर एक साधु दूसरे साधु की मदद न करे।
- (१२) परस्पर सहयोग करते हुए साधु सदा इस बात का खयाल रखे कि उसकी सहायता सहाय-पात्र के तपस्या और त्यागमय जीवन की महत्ता को घटानेवाली न हो।
- (१३) वह यह भी खयाल रखे कि उसकी सहायता साधु आचार के अनुकूल हो तथा साधु के प्रहण करने योग्य हो।
- (१४) किसी साध्वी पर कोई पापी बलात्कार करे उस अवस्था में बल-प्रयोग, प्रहार या वध करना अनिवार्य दिखाई दे तो भी सम्भोगी साध या साध्वी ऐसा न करे।
- (१५) ऐसे अवसर पर वह साध्वी को दृढ़ आत्मवल से उस अत्याचारी का अहिंसामय मुकाबिला करने के लिए छोड़ दे, परन्तु ऐसे उत्तेजन के अवसर पर भी किसी प्रकार का वल प्रयोग न करे—पूर्ण वीतरागता का परिचय दे। साध्वी भी अपने अत्याचारी पर किसी प्रकार का प्रहार न करे परन्तु आव स्यकता मालूम पड़े तो अपने प्राणों का अन्त कर दे।
- (१६) साधु के इस प्रकार सहायता न करने से उसे किसी प्रकार का पाप नहीं होता है, उलटा अनुचित उपायों से साध्वी की रक्षा कर वह पाप का भागी होता उससे बचता है।

- (१७) साधु हर प्रसंग पर राग-द्वेष रहित रहे; न वह किसी के प्रति द्वेष—क्रोध भाव लावे और न किसी के प्रति राग—मोह को स्थान दे।
- (१८) अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि अत्याचार को रोकने के लिए साधु बल-प्रयोग नहीं कर सकता तो भगवान ने तेजोलेश्या का प्रयोग कर गोशालक को किस प्रकार बचाया।
- (१६) इसके उत्तर में तुम्हें गोशालक का न्याय बतलाता हूँ। भगवती सूत्र के अनुसार साधु लिब्ध नहीं फोड़ सकता। फिर भी इसके प्रयोग से भगवान ने गोशालक की रक्षा की थी। इसका कारण यह है कि मोह कर्म के उदय से भगवान के हृदय में राग उत्पन्न हो गया था। —अनु० ६।१९
- (२०) उस समय वीर भगवान के छवों ही लेश्याएँ थीं तथा आठों ही कर्म थे। छदास्थ' भगवान की यह चूक थी। मूर्व इसमें धर्म बतलाते हैं। —अनु० ६१९२
- (२१) छद्मस्थ भगवान चुके—उस बात को सामने लाते हो परन्तु हृदय की अकल लगा कर देखों कि यह कार्य निरवग है या सावग्र। —अनुर ६११३
- (२२) जिस तरह आनन्द श्रावक के घर पर गौतम छद्म-स्थता के कारण चूक में मूठ बोल गये और बाद में भगवान के पास जाकर शुद्ध होना पड़ा, ठीक उसी प्रकार भगवान के मोह

१ - केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहले की अवस्था।

कर्म का उदय हो आया जिससे भगवान इस राग के प्रसंग से नहीं बच सके। जो इस न्याय को नहीं समकते वे मूल में ही मिध्यास्वी हैं।

(२३) गोशालक ने बाद में भगवान के दो साधुओं की घात कर डाली। यदि गोशालक के बचाने में धर्म था तो भगवान फिर वैसा ही कर अपने दो साधुओं को बचा लेते। परन्तु भग-वान ने ऐसा नहीं किया इसका क्या कारण है १—अनु० ६१९७-१९

जगत को मरते हुए देखकर भगवान ने कभी आड़े हाथ नहीं दिए। तिरण-तारण भगवान इसमें धर्म होता तो उसे दूर नहीं करते। भगवती सूत्र में इसका शुद्ध ब्योरा दिया है। सुबुद्धि के यह पसन्द आता है परन्तु कुबुद्धि केवल कदाग्रह करते हैं।

---अनु० ६।२०-२१

(२४) भगवान यदि गोशालक को नहीं बचाते तो एक अछेरा कम होता परन्तु होनहार टलता नहीं है, यह विवेक पूर्वक समभो। —अनु॰ ६।१६

## (福)

संयमी का असंयमी जीवों के प्रति परोपकार

(१) साधु, साधु के अतिरिक्त अन्य जीवों की भाव द्या कर सकता है। द्रव्य द्या नहीं कर सकता।

१---आइचर्य ।

- (२) किसी के आध्यात्मिक उत्थान द्वारा उसके कछों को दूर करना परमार्थिक दया है, साधु अन्य जीवों के प्रति इस दया को कर सकता है।
- (३) इसके अतिरिक्त वह किसी को द्रव्यादिक देकर या अन्य किसी प्रकार से सहायता कर या सुख पहुँचा परोपकार द्या नहीं कर सकता।
- (४) संसारी प्राणी अपने प्रदेशों में अपने से विजातीय पदार्थ—कर्म पुद्रल को प्रहण किए हुए रहते हैं। इन कर्मों के कारण ही आत्मा का सिचदानन्दमय स्वभाव ढका रहता है। ये कर्म ही सब दुःखों के मूल हैं। जन्म, जरा, मृत्यु और उनके आनुषंगिक दुःख इन्हीं कर्मों के परिणाम हैं।
- (१) साधु इन कमों को क्षय करने का मार्ग बतला कर अन्य प्राणी की निर्दोष और सच्ची सेवा करता है। वह जीवों के हृद्य से हिंसा आदि पापों को दृर कर उनको निर्मल करता है। उनके जीवन को संयमी और तपस्वी बनाता है। वह प्राणियों को सच्चा ज्ञान बतलाता है। उनमें सम्यक् श्रद्धा को जागृत करता है। तथा उन्हें अहिंसा और तपस्या की संयममय प्रवृ-त्तियों में अवस्थित करता है। इस प्रकार वह दुःख से दहकते हुए इस संसार से उन जीवों को मुक्त करता है। इस निरवच द्या के अतिरिक्त और कोई द्या साधु नहीं कर सकता।
- ( ६ ) साधु गृहस्थ के शरीर सम्बन्धी या गृह सम्बन्धी कुशल क्षेम नहीं पूछ सकता। पूछने पर वह सोलहवें अनाचार का सेवी

होता है। पूछने पर जब यह बात है तो कुशल-क्षेम करने में तो पाप है ही।

गृहस्थ की सेवा करने से साधु २८ वें अनाचार का सेवी होता है। कुशलक्षेम पूछने और सेवा करने—इन दोनों में भग वान की आज्ञा नहीं है। —अनु० १९१६-७

(७) साधु रस्सी आदि से बंधे हुए तथा शीत और धूप के दुःख से पीड़ित पशु को अनुकम्पा लाकर उसे बंधन मुक्त नहीं कर सकता, न करा सकता है और न अनुमोदन कर सकता है। ऐसा करने पर वह चौमासिक दण्ड का भागी होता है। धर्म समक्तने पर समकित चला जाता है। इसी प्रकार वह पशुओं को बांध भी नहीं सकता।

--अनु० २।२-३

(८) मुनि, छिद्र से होकर नाव में जल भरते देखकर तथा नाव को डूबती देखकर, नाविक को या मुसाफिरों को यह नहीं बतलाता कि नाव में जल भर रहा है, न मन में इस से घबड़ाता है परन्तु व्याकुल हुए बिना, तथा चित्त को विचलित न करते हुए अपने परिणाम को दृढ़ रख धर्म-ध्यान में लवलीन रहता है।

--अनु॰ २।१८-२१

े (१) गृहस्थ उजड़ वन में रास्ता भूल जाय और साधु अनुकम्पा लाकर रास्ता बतलावे तो उसके चार महीने का चरित्र चला जाता है। —अनु॰ ११९०

कई दार्शनिक कहते हैं कि किसी जीव को धूप में दुखी देखे

और यदि उसे उठाकर झाथा में न रखे तो उसे साधु या श्रावक मत समको। —अवः ४। दो॰ १

अपने निमित से जीव मरते देखकर साधु काया संकोच कर निकल जाता है। पाप के भय से वह जीव नहीं मारता, परन्तु अनुकम्पा लाकर वह जीव को धूप से झाया में नहीं रखता— ऐसा करने से असंयती की वैयावच करने का दोष लगता है तथा साधु के पाँच महाब्रतों का भन्न होता है। —अनु॰ ११९७-१८

- (१०) साधु किसी भूले को अपनी भिक्षा में से भोजन नहीं दे सकता, नंगे को अपने वस्त्र कमल आदि से सहायता नहीं कर सकता, न करा सकता है और न अनुमोदन कर सकता है। ऐसा करने से चौमासी दण्ड आता है।
- (११) गृहस्थ के घर पर अग्नि छगने से जीव विछविछाट कर रहे हों फिर भी साधु दरवाजा खोछ कर बाहर नहीं निकछता। — अनु २१५

जीव अपने-अपने कर्मों से उत्पन्न होते और मर जाते हैं साधु उनके बचाने का उपाय नहीं करता। —अनु॰ ३ दो॰ ३ अत्रती जीवों के जीने की कामना करता है उसको द्या धर्म का परमार्थ प्राप्त नहीं हुआ है। —अनु॰ ८।३७

- (१२) ये सब सावद्य कार्य हैं अतः साधु उनको नहीं करता। साधु के अतिरिक्त सब प्राणी असंयमी होते हैं। असं यमी जीवों के जीने-मरने की वाञ्छा करना एकान्त पाप है।
  - (१३) उनके सुख जीने आदि की कामना करने से असंयम

मय जीवन की अनुमोदना लगती है तथा विषय भोगों में लगी हुई इन्द्रियों को उतेजन मिलता है। इस प्रकार और अधिक पापोपार्जन करा कर उन जीवों की आत्मिक दुर्गति का कारण होता है।

- (१४) देव मनुष्य किंवा पशुओं में पारस्परिक युद्ध या इन्द्र हो रहा हो तो अमुक पक्ष की जय हो, या होनी चाहिए या अमुक पक्ष की जीत मत होवो या अमुक पक्ष हारना चाहिए ऐसा नहीं बोले। संसार में परस्पर जीव एक दूसरे की घात कर रहे हों तो साधु को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बीच में पड़ने से साधु के क्रतों का भक्क होता है। अनु० ९।४२
- (११) जब बिल्ली चूहे पर आक्रमण करती है या सिंह किसी मनुष्य आदि पर आक्रमण करता है तो साधु हिंस्न जन्तु को भय उपजा कर या मार कर चूहे आदि मारे जानेवाले जीवों की रक्षा नहीं करता।
- (१६) जीवों पर आक्रमण करते हुए हिंसक पशु को मारने के लिए किसी को कटिबद्ध देख कर साधु उस को यह न कहे कि तुम इसे मार डालो, न उसे यह कहना चाहिए कि इसे मत मारो। क्योंकि 'मार डालो' ऐसा कहने से पहले करण से हिंसा का पाप लगता है और यदि ऐसा कहे कि न मारो तो वह सिंह के प्रति मोह होगा—उसके द्वारा होती हुई हिंसा की अनुमोदना होगी—पशुओं के बध की कामना होगी अतः तीसरे करण से हिंसा होगी। इस बात के लिए सूयगडांग साक्षी है। —अनु॰ २१९-१०

- (१७) इन सब का कारण यह है कि किसी भी प्राणी को भय उपजाना साधु को मना है। जहाँ एक प्राणी दूसरे प्राणी की घात कर रहा हो वहाँ साधु को मध्यस्थ भाव से रहना चाहिए। एक को तकलीफ पहुँचा कर दूसरे के संकट को हरना निश्चय ही राग-द्वेष है। दसवैकालिक सूत्र से इसका निर्णय करो। अनु ९।४३,२।९७
- (१८) एक जीव की आजीविका को अन्तराय देकर अन्य जीव की रक्षा करना राग द्वेष है। किसी को अन्तराय पहुंचाने से अन्तराय कर्म का बंध होता है और राग करने से मोहनीय कर्म का। ऐसे प्रसंगों में पड़ने से दोनों ओर दिवाला है।
- (१६) संसार में अनन्त जीव एक दूसरे के घातक हैं। वे अपने-अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं उनकी चिन्ता साधु कहाँ तक कर सकता है?
- (२०) पंचेन्द्रिय जीवों को सुख पहुँचाने के लिए साधु एकेन्द्रियादि जीवों की घात नहीं कर सकता, न करा सकता है और न करते हुए का अनुमोदन कर सकता है।
- (२१) उदाहरण स्वरूप साधु पंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा के लिए अप्रिको जल से नहीं बुक्ता सकता, न किसी को बुक्ताने की आज्ञा कर सकता है और न अनुमोदना ही। इसी प्रकार भूखें भिखारी को अन्न नहीं दिल्या सकता न पानी पिल्या सकता है।
- (२२) जिस प्रकार मनुज्यादि पंचेन्द्रिय जीव सुख की और लम्बे जीवन की इच्छा रखते हैं उसी प्रकार एकेन्द्रियादि जीव

भी। मुनिको सब जीवों को अपनी आत्मा के समान देखना चाहिए। एक के सुख को नष्ट कर दूसरे को सुख पहुँचाने में बह धर्म किस प्रकार समम्प्रेगा ? साधु छः ही काय का पीहर होता है—वह छः ही काय के जीवों की निरन्तर दया रखता है। छः काय में से एक भी काय की हिंसा में वह धर्म किस न्याय से बतला सकता है ? —अनु० ९।४१

(२३) साधु अपने वस्नादि देकर कसाई से गाएँ नहीं छुड़ा सकता है, न रुपये दिल्ला कर या देने की अनुमोदना कर छुड़वा सकता है।

धन-धान्यादि परिप्रह का जिसने नव कोटि प्रत्याख्यान कर दिया है वह कसाई को अर्थ किस प्रकार दिरा सकेगा या देने की अनुमोदना कर सकेगा। ऐसा करने से ब्रत भंग होकर मुनित्त्व का ही नाश होगा।

इस प्रकार हिंसा भी बन्द नहीं होगी परन्तु उसको और अधिक उत्तेजन मिलेगा। कसाई व्यापार के लिए पशुओं का वध करता है, उसे अर्थ दिलवा कर पशुओं को छुड़वाना, उसकी मेहनत को बचा कर दिए हुए धन से और अधिक शीव हिंसा करने को उत्तेजित करना होगा।

कसाई पशुओं का मूल्य भी बढ़ा कर हेगा इसिटिए और भी अधिक पशुओं को वध के टिए खरीद सकेगा।

जीव अपने कर्मों से संसार में मुख-दुःख पाते हैं—साधु जीवों को बचाने की चेष्टा नहीं करता। जो जीव साधु की

संगति करते हैं साधु उनको जिन धर्म बतला कर अपने समान दयावान बना लेते हैं। —अनु॰ ९।३६

- (२४) साधु सुअवसर देख कर हिंसा त्याग का उपदेश करता है। उपदेश करने का मौका न होने पर उपेक्षा कर मौन रहता है अथवा अन्यत्र चला जाता है।
- (२४) साधु दानशालाएँ, पोहशालाएँ, धर्मशालाएँ, पशु-शालाएँ आदि नहीं खोल सकता, न खुलवा सकता है और न खोलने की अनुमोदना कर सकता है।

ये कार्य प्रत्यक्ष सावद्य-हिंसा युक्त हैं। ये लौकिक उपकार हैं। उनमें धर्म नहीं कहा जा सकता। --अनु॰ ४।१८

- (२६) इस प्रकार जितने भी सावध—लौकिक उपकार कार्य हैं वे साधु नहीं करता, न करवाता है और न करने वाले की अनुमोदना करता है। साधु के लिए सर्व लौकिक कार्य त्याज्य हैं। इसके कारण उपर वतलाए जा चुके हैं।
- (२७) मोह अनुकम्पा से तो श्रावक भी बचे हैं; साधु तो मोह अनुकम्पा कर ही कैसे सकता है ? —अनु० ३। दो॰ ४

मोह अनुकम्पा के करने से यदि श्रावक के ब्रत भंग हुए और उन्हें कमों से भारी होना पड़ा तो फिर साधु को धर्म कैसे होगा १ ---अनु॰ ३।३८

निमराय ऋषि चारित्र होने के बाद बाग में आकर उतरे। इन्द्र उनकी परीक्षा के लिए आया। वह कहने लगा—अग्निसे तुम्हारी मिथिला नगरी जल रही है—एक बार तुम उस ओर देखों ! तुम्हारे अन्तःपुर जळ रहे हैं—यह बात तुम्हें शोभा नहीं देती कि तुम अपने अन्तःपुर को इस प्रकार जलते झोड़ों ! तुमने सारे लोक में सुख फैलाया है परन्तु अपने पुत्र रक्नों को विलखते झोड़ रहे हो । यदि तुम दया पालन करने के लिए ही उठे हो तो इनकी रक्षा क्यों नहीं करते ?

निम भृषि ने जवाब दिया। में सुख से बसता और जीता हूँ मेरी पल-पल सफल हो रही है। इस मिथिला नगरी के जलने से मेरा कुछ नहीं जलता। मिथिला के रहने से मुम्मे कोई हर्ष नहीं है और न उसके जलने से मुम्मे कोई शोक है। मैंने सावद्य समम कर अपनी मिथिला नगरी का त्याग कर दिया। में न तो उसके रक्षा की कामना करता हूं और न जलने की।

इस प्रकार निम राजर्षि ने मोह अनुकम्पा को नजदीक भी नहीं आने दिया तथा समभाव की रक्षा करते हुए आठों कर्मों को खपा कर मुक्त पथारे। —अनु॰ २१९१-१६

चंड़क और कौणिक की वार्ता निरयाविलका और भगवती सूत्र में आई है। दो संप्रामों में १ करोड़ ८० लाख मनुष्यों का घमासान हुआ। परन्तु त्रीर भगवान के हृदय में अनुकम्पा नहीं आई। वे न तो स्वयं गये और न अपने साधुओं को भेज उन्हें मनाई की। यदि इसमें द्या अनुकम्पा सममते तो बीच में पड़ कर सब को साता पहुँचाते और यह भगवान के लिए छोटी-सी बात थी क्योंकि कौणिक भगवान का भक्त था और चंड़क बारह त्रतधारी आवक था। इन्द्र जो सीर हुआ था वह

भी समिकती था। ये तीनों ही भगवान की बात किस प्रकार उल्लंघन करते ? परन्तु ऐसा करने में मुक्ति के उपाय झान, दर्शन, चारित्र में से एक भी किसी को होते न देख कर भगवान चुप-चाप रहे। यदि इन उपायों में से किसी की बधोतरी होते देखते तो बिना बुलाए वे जाते। —अनु॰ ३।३९-४३

(२८) कई मतवादियों का कहना है कि जीव-रक्षा ही वास्त विक दया है। साधु खुद जीवों की रक्षा कर सकता है, दूसरों को कह सकता है कि तुम जीवों को बचाओ—उनकी रक्षा करो तथा जीव-रक्षा की अनुमोदना भी कर सकता है। (─अनु०६। दो०४) यदि जीव परस्पर में घात कर रहे हों तो साधु उनको जाकर अलग-अलग कर सकता है। ─अनु०४। दो०४ इस सम्बन्धमें तुम्हें न्याय बात कहता हूं वह सुनोः─

जल का नाडा मेंढक और मच्छिलयों से भरा रहता है, उसमें नीलन-फूलन (काई) का दल रहता है, लट-पुहरे आदि जलोक भरे रहते हैं। नाडा देख कर गाय भैंसादि पशु सहज ही जल पीने आते हैं।

खुले हुए धान्य के ढ़िगले होते हैं उनमें अथाह लटें और इलियां रहती हैं और बहुत अण्डे टरवल-टरवल करते रहते हैं। धान्य के ढिग देख कर बकरियां आती हैं।

गाड़े अनन्तकाय जमीकन्द से भरे रहते हैं। इसके चार पर्याय और चार प्राण होते हैं। इसे मारने पर कष्ट होता है—ऐसा भगवान ने कहा है। जमीकन्द के गाड़े देखकर बैल आदि पशु सीधे वहां जाते हैं। कच्चे जल के मटके भरे रहते हैं। उस जल में काई, लट आदि बहुत जीव होते हैं। भगवान ने एक बूँद में अनन्त जीव बतलाए हैं। माटे को देखकर गाय जल पीने के लिए आती है।

अकूरड़ी में भीनी खात में लट, गिंडोले, गर्थेए अपने कर्मों से फेंके जाकर टरवल-टरवल करते रहते हैं। वहाँ पर नाना पंस्ती आकर उन जीवों को चुगते रहते हैं।

कहीं-कहीं पर बहुत चूहे होते हैं जो इधर-उधर दौड़ते रहते हैं। चुहों को देख कर सहज ही बिही आती है।

गुड़, चीनी आदि मिष्टान्नों में चारों और जीव दौड़ते रहते हैं। मक्खी और मक्खे उड़ते रहते हैं जो परस्पर एक दूसरे को गिट जाते हैं। मक्खा मक्खी को पकड़ होता है।

इस प्रकार इस संसार में सर्वत्र एक जीव दूसरे जीव पर जी रहा है। साधु किस-किस को बचावे और छुडावे ?

भेंसे आदि को हांक देने से नाढ़ के भीतर के सब जीवों की रक्षा हो जाती है; बकरों को दूर करने से धान्य के अण्डे आदि जीव बच जाते हैं; बैछों को हांक देने से अनन्त काय वनस्पति की रक्षा होती है; गाय को नजदीक न आने देने से जल के पुहरादिक जीवों का विनाश नहीं होता; तथा पंखियों को उड़ा देने से अकूरड़ी के लट आदि जीव कुशल रहें; विली को भगा कर चूहे को बचा लेने से उसके घर शोक नहीं हो; मक्खे को थोड़ा-सा इधर-उधर कर देने से मक्खी उड़ कर दूर चली जाय। इस प्रकार बहुत जीवों की रक्षा हो परन्तु साधु के

लिए सब जीव समान हैं वह ऐसे प्रसंगों में बीच में नहीं पड़ता हुआ सममाय को रखता है। —अनु- ४।१-१३

बिली को भगा कर सायु चूहे को बचा छे तथा मक्से को भगा कर मक्सी की रक्षा करे तो फिर दूसरे जीवों को मरते देख कर साधु उनकी रक्षा क्यों नहीं करता; इसमें क्या अन्तर है, मुक्ते बतलाओ। —अनु ४१९४

साधु छः ही काय का पीहर कहलाता है। यदि वह केवल त्रसकाय को ही छुड़ावे तथा अन्य पांच को मरते देख कर उनकी रक्षा न करे तो वह छः काय का पीहर किस प्रकार कहलाएगा ? — अनु॰ ४।१५

(२६) अन्यमितः—'जीवों का बचना ही दया है।' ज्ञानीः—'चीटी को कोई चीटी सममे यह ज्ञान है या चीटी ही ज्ञान है ?'

'चींटी को चींटी जानना यही ज्ञान है, चींटी ज्ञान नहीं है।' 'चींटी को चींटी मानना यह समकित है या चींटी ही सम कित है ?'

'चीटी को चीटी मानना यही सची श्रद्धा समकित है परन्तु चीटी समकित नहीं।'

'चींटी मारने का त्याग किया वह दया है या चींटी रही यह दया है ?' 'चींटी रही यही दया है।'

'मानो हवा से चींटी उड़ गई तब तो तुम्हारे हिसाब से द्या भी उड़ गई ?' 'ठीक है। चींटी मारने के स्थाग किए वह ही सबी दया मालूम देती है परन्तु चींटी का रहना कोई दया नहीं मालूम देती।' 'भगवती द्या घट में रहती है या चींटी के पास ?' 'दया घट में ही रहती है चींटी के पास क्या रहेगी?' 'यन किसका करना चाहिए—दया का या चींटी का ?' 'यन दया का ही करना चाहिए।' 'तुमने ठीक सममा। जीवों को तीन प्रकार और तीन तरह से मारने का त्याग करना यही संवर धर्ममय दया है, यदि त्याग बिना भी कोई जीवों को नहीं मारता तो भी निर्जरा होती है। इस प्रकार छः काय का न मारना यही दया है। अगर जगत जीवों को मारता है तो उससे अपनी दया नहीं जाती।'

- (३०)साधु रजोहरण लेकर उठते हैं तथा एक जीव को दूसरे जीव के चंगुल से बलपूर्वक छुड़ा देते हैं। मैं पूछता हूँ: 'ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारों में से कौन-सा फल साधु को हुआ।' —अनु॰ ४।१६
- (३१) ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के अतिरिक्त कोई
  मुक्ति का उपाय नहीं है। यह छुड़ाना और बचाना सांसारिक
  (छौकिक) उपकार है। उसमें धर्म का जरा भी अंश नहीं है।
  उससे मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। अनु ११९५१२१८
- (३२) इन चार महान उपकारों में निश्चय ही धर्म है और सब उपकार सांसारिक कार्य हैं— मन, वचन, काया के सावद्य ज्यापार हैं— उनसे कर्म बंधते हुए जानो। — अनु॰ ४।२२,१३।१२

### (ग)

#### असंयमी का संयमी के प्रति परीपकार

- (१) साधु के प्रति भी श्रावक निरवद्य अनुक्रम्पा का ही आचरण करता है। साधु के संयमी, तपस्वी और त्यागी जीवन की घात करनेवाली एक भी सहायता वह नहीं कर सकता—करने पर उसे पाप कमों से लिस होना पड़ता है।
- (२) गृहस्थ, साधु को निर्जीव निर्दोष अन्न, जल, बस्त्र, पात्र, रजोहरण, कम्बल, पादप्रौद्धन, आसन्न, शय्या, तथा स्थान आदि संयमी जीवन के लिए उपयोगी बस्तुओं का लाभ देता है।
- (३) परन्तु वही गृहस्थ साधु को गाय-भेंस, धन-धान्य, घर-भूमि आदि दान में नहीं दे सकता। देने पर वह संयमी जीवन को भंग करनेवाला होने से पाप का भागी होता है। यह सावद्य अनुकम्पा है।
- (४) तृपा से आकुल-न्याकुल साधु को सचित्तोदक पिलाना सावद्य दया है। इहा काय के जीवों के पीहर, साधु की रक्षा करने पर भी इसमें धर्म नहीं, उलटा पाप है।

—अनु॰ १।१९

(१) जो श्रावक साधु के लिए अनन्त जीवों की घात कर स्थानक आदि बनाता है उसको भी धर्म नहीं होता। साधु के सुख के लिए जीवों की घात करने में भी निश्चय ही आत्मा का अहित है। जो श्रावक इसमें धर्म समकता है वह मिथ्यात्त्वी है। —अनुः ९।६६

- (६) साधुका संघ बैठा हो और कोई हिंस्र पशु उस पर आक्रमण करे उस समय भी श्रावक उसको—हिंस्र पशुको— मार कर उसकी रक्षा करे इसमें धर्म नहीं है। जो धर्म समभःता है वह मिथ्यात्त्वी है।
- (७) ऐसे अवसरों पर जीवों के प्राणों की आपेक्षिक (relative) कीमत लगाना ऊपर-ऊपर से भले ही ठीक हो पर परमार्थिक हेतु से अनुचित है।
- (८) ऐसे प्रसंगों पर प्राणी वध की छूट श्रावक रक्खे वह उसकी इच्छा है। परन्तु इस छूट के प्रयोग में भी धर्म तो नहीं ही होगा। उसका प्रयोग पापात्मक ही होगा। हां, उससे श्रावक के व्रत पर कोई घात नहीं आयगा।
- (१) राग और द्वेष ये दोनों हिंसा की वृतियाँ हैं। इनसे निश्चय ही कमों का बंध होगा। साधु हो या श्रावक वह हर प्रसंग में राग द्वेष रहित हो।
- (१०) एकको चपत मार कर या तकलीफ देकर दूसरे के उपद्रव को शांत करना प्रत्यक्ष राग-द्वेष है। साधु और आवक दोनों इससे बचते रहें। —अनु॰ २।१७
- (११) जीव जीता है यह कोई दया नहीं है, क्योंकि जीवित रहना प्रत्येक प्राणी का जन्म प्राप्त अधिकार है। कोई जीव मर रहा हो तो वह भी हिंसा नहीं है क्योंकि अपने-अपने निमित्त

से जीव मरते ही रहते हैं। हिंसा उसे ही होती है जो मारते बाला है। जो नहीं मारता उसे हिंसा नहीं होती वह दयारूपी रक्ष की खान है। —अनु • ५१९१

- (१२) जो अहिंसक है उसे अपने नेत्र के सम्मुख होने वाली हिंसा से व्याकुल नहीं होना चाहिये और न धर्म कमाने के चक्कर में पड़ कर एक को मार कर दूसरे की रक्षा ही करनी चाहिए फिर चाहे वह दूसरा अहिंसक मुनि हो या अन्य कोई प्राणी।
- (१३) किसी के जीने मरने की वाञ्छा करने में अंशमात्र भी धर्म नहीं है। इस प्रकार की अनुकम्पा से कमों के वंश की वृद्धि होती है। मोह के वशीभूत होकर अनुकम्पा करने से राग ढेंच की उत्पत्ति होती है। राग-ढेंच से इन्द्रियों के विषयों की वृद्धि होती है। इसलिए मोह-अनुकम्पा और दया-अनुकम्पा के

—पुरुषार्थ सिद्धमपाय

<sup>9</sup> मिलाओं:—'सर्प, बिच्छू, सिंह, गेंड्रा, तेंदुआ आदिक हिंसक जीवों को, जो अनेक जीवों के घातक हैं, मार डालने से उनके बध्य अनेक जीव बच जायंगे और इससे पाप को अपेक्षा पुष्य बंध अवस्य होगा, ऐसा श्रद्धान नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंसा जो करता है वही, हिंसा के पाप का भागी होता है ऐसा शास्त्र से सिद्ध है, फिर उसे मार कर हमको पापोपार्जन किस लिए करना चाहिए ? दूसरे यह भी सोचना चाहिए कि, संसार में जो अनन्त जीव एक दूसरे के घातक हैं, उनको चिंता हम कहाँ तक कर सकते हैं ?

गंभीर अन्तर को सममना चाहिए। जो दया-अनुकम्पा को आदर देता है वह आत्मा को स्व-स्थान में स्थिर करता है। जगत जीवों को मरते देख कर उसे किंचित भी सोच फिक्र नहीं होता। —अवु॰ ३। दो॰ १-२-३

- (१४) साधु के उपकरणादि को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देना भी इसी कोटी की अनुकम्पा है। इसमें धर्म नहीं है। उलटा गृहस्थ को पाप का भागी होना पड़ता है। इसी प्रकार साधु के मस्से या फोड़े-फुनसियों का आपरेशन करना, मुनि के शरीर में तेलादि का मालिश करना, उसके पैर से कांटों को निकाल देना और शिर से जूँ आदि कीड़ों को निकालना सब सावग्र व्यापार हैं। गृहस्थ को, इनके करने से पाप होता है।
- (१४) यहाँ प्रश्न हो सकता है कि साधु गृहस्थ से सेवा कराने के त्याग किए हुए रहता है। सेवा करने से साधु का व्रत भक्क होगा इसलिए गृहस्थ साधु की सेवा नहीं करता।
- (१६) इसका उत्तर यह है कि साधु गृहस्थ से सेवा नहीं लेता यह बात ठीक है परन्तु नहीं लेता इसका परमार्थ क्या है ? साधु के द्वारा वह उपरोक्त कार्य करवाता है परन्तु श्रावक के पास से क्यों नहीं करवाता ?
- (१७) श्रावक के पास से नहीं करवाता उसका कारण यह है कि वह असंयती अन्नती होता है उसके ये कार्य करवाने से वह असंयम और अन्नत सेवन कराने का दोषी होता है।

(१८) साधु-साधु, साधु-गृहस्थ गृहस्थ-साधु इनके पर-स्पर निरवग अनुकम्पा सम्बन्धी कर्त्तव्यों का खुलासा ऊपर किया जा चुका है।

अब गृहस्थ श्रावक का दूसरे गृहस्थ, श्रावक या अन्य असंयमी जीव के प्रति क्या कर्त्तव्य है—यह समम्मने की आवश्यकता है।

### असंयमी का असंयमी के प्रति परोपकार

(१६) जो अनुकम्पा साधु गृहस्थ के प्रति करते हुए नए कर्मों का बन्ध नहीं करता वही अनुकम्पा एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ के प्रति कर सकता है। साधु की आवक के प्रति जो अनुकम्पा कर्त्तव्य है वही एक आवक की दूसरे आवक के प्रति कर्त्तव्य है। अमृत सब के लिए समान होता है उसी प्रकार निरवद्य अनुकम्पा सब को फलदायिनी होती है।

- अनु ० २।२-३

- (२०) साधु जो अनुकस्पा श्रावक के प्रति नहीं कर सकेगा वह अनुकस्पा श्रावक, श्रावक के प्रति करेगा तो उसे धर्म नहीं होगा उलटा कर्मों का बंध होगा। उसका न्याय भी जैसा उपर बतलाया गया है वैसा ही है।
- (२१) यहाँ प्रश्न हो सकता है कि साधु को दूसरे साधु की यथोचित द्रव्य साता करने से धर्म होता है परन्तु उपरोक्त कथनानुसार तो एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ या साधु के सिवा किसी भी प्राणी की द्रव्य साता करंगा तो उसं धर्म नहीं होगा?

- (२२) गृहस्थ परस्पर में जो एक दूसरे की द्रव्य सहायता करते हैं निश्चय ही उसमें धर्म नहीं है। सांसारिक जीवन के लिए उसकी आवश्यकता हो सकती है परन्तु इस आवश्यकता के कारण ही उनमें धर्म होगा ऐसी बात नहीं है।
- (२३) साधु के सिवा जितने भी प्राणी हैं वे यहां तो बिछ कुछ ही अविरित वाले होते हैं या अमुक बाबतों में विरितवाले और अमुक बाबतों में अविरितवाले।
- (२४) अविरितवाले प्राणी मोटी इच्छावाले, मोटी वृत्ति वाले, मोटे परिमहवाले, अधार्मिक, अधर्म परायण, अधर्म के अनुमोदन करनेवाले, अधर्म का उपदेश करनेवाले, बहुत कर अधर्म से ही जीनेवाले तथा अधर्म युक्त शरीर और आचारवाले होते हैं। वे लोग संसार में रह कर अधर्म द्वारा ही आजीविका चलाते हुए विचरते हैं

उनके हाथ प्राणीयों के लोही से रंगे रहते हैं। वे कूडकपट से
भरपूर, दुष्ट चरित्र और व्रतवाले, तथा महा कष्ट से राजी हो
सकें ऐसे असाधु होते हैं। वे सर्व प्रकार की हिंसा से लेकर
सर्व प्रकार के परिप्रह तक तथा कोध से लेकर मिथ्या मान्यता
तक के सर्व प्रकार के पाप कर्मों में लगे हुए होते हैं। वे सर्व
प्रकार के स्नान, मर्दन, गंध, विलेपन, माल्य, अलंकार, तथा
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि विषयों में फंसे रहते हैं।
वे सर्व प्रकार के यान बाहन तथा शयन आसन वगैरह सुख
सामित्रयां भोगने से—बढाने से—विरत नहीं है। उनका जीवन

भर खरीदने-बेचने से, मासा-आधा मासा कर तोलने से या रूपया आदि के व्यापार-धन्धे में से फुरसत नहीं होती। वे जीवन भर चांदी सोने आदि का मोह नहीं छोड़ते। वे जीवन भर सर्व प्रकार के खोटे तोल बाटों को काम में लाने से नहीं अटकते। इस प्रकार वे जीवन भर सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों और हिंसाओं से, सर्व प्रकार के करने कराने, राधने-रंधाने, कूटने पीसने, तर्जन-ताहन से तथा दूसरों को वध बंधनादि क्लेश देने से विरत नहीं होते हैं। वे जीवन भर दूसरे भी जो इस प्रकार के दोष युक्त, ज्ञान को आवरण करनेवाले, बंधन के कारण रूप, दूसरों को आताप देनेवाले, तथा अनार्यो द्वारा सेवे जाते कर्म हैं उनसे भी विरत नहीं होते।

वे अपने सुख के लिए ही जीवन भोगते हुए नाना त्रस स्थावर प्राणियों की हिंसा करते हैं।

वं अपने परिवार को कर दण्ड देनेवाल तथा दुःख, शोक, परि ताप देनेवाले और जीवन भर इन कार्यों से नहीं विरतिवाले होते हैं। ऐसा जीवन हमेशा अशुद्ध होता है, अपूर्ण है। अन्यायपर प्रतिष्ठित है, संयम रहित है, मोक्षमार्ग से विरुद्ध है। सर्व दुःखों को क्षय करने के मार्ग से विरुद्ध है, अत्यन्त मिथ्या और अयोग्य है।

(२५) गृहस्थ ऐसे प्राणी को जीव अजीव का मेद बतलाता है—ज्ञान कराता है। जीव जैसी कोई क्स्तु है, परलोक है, कर्मों का शुभाशुभ फल है, कर्मों से मुक्त होने का उपाय है और मोक्ष है, इनका विश्वास उत्पन्न कर सचा श्रद्धालु बनाता है। तथा उसे पापों से विरत कर अहिंसक, तथस्वी और त्यागी बनाता है। यह निरवद्य अनुकम्पा है जो श्रावक कर सकता है। इससे उसे धर्म की प्राप्ति होती है।

- (२६) इसके सिवा द्रव्य साता कर—उसे नाना पौद्गलिक सुख पहुँचाना, उसकी जीवन रक्षा के लिए खुद नाना हिंसा कार्य करना, ये सब कार्य धर्म नहीं हैं, क्योंकि इनसे केवल पापी प्राणियों को उत्तेजन मिलता है—उनके हिंसा पूर्ण कार्यों में सहारा पहुँचता है। गृहस्थ जीवन की आवश्यकताओं के वश पारस्परिक सहयोग किया जाता है उसे लौकिक उपकार कह सकते हैं उससे परमार्थिक लाभ नहीं होता।
- (२७) सम्पूर्ण अविरित और विरताविरत के जीवन में अन्तर होता है। पहला सपूर्ण असंयमी परन्तु दूसरा कई बातों में संयमी और कई बातों में असंयमी होता है।
- (२८) जहाँ तक संयम का सम्बन्ध है—यह जीवन आर्य है शुद्ध है, संशुद्ध है तथा सर्व दुःलों को क्षय करने के मार्गरूप है।
- (२६) परन्तु जहाँ तक अन्य बाबतों का सम्बन्ध है वहाँ तक इस जीवन में और अविरित्त के जीवन में विशेष अन्तर नहीं होता। अन्तर केवल इतना ही होता है कि यह अल्प आरम्भी, अल्प इच्छावाला तथा अल्प परिग्रहवाला होता है। हिंसा आदि फिर वे चाहें कितने ही मर्यादित रूप में हों जब तक जीवन में रहते हैं उसमें असंयम का पक्ष रहता ही है।
  - (३०) श्रावक को जो भी द्रव्य साता पहुँचाई जायगी वह

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें असंयम को ही उत्तेजन देने वाली होगी। क्योंकि उसका खाना-पीना, ज्यापार-धंधा करना, नौकर-चाकर रखना, की-सेवन करना, बाल-वर्षों का पोषण करना, उपभोग परिभोग चीजों का सेवन करना, धन रखना, देना आदि सब प्रवृत्तियां उसके जीवन के अधर्म—असंयम पक्षका ही सेवन है।

- (३१) इस तरह इस देखते हैं कि एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ की सेवा या उपकार करने में धर्म नहीं मान सकता। जो ऐसा मानता या उपदेश करता है वह मिथ्याच्वी होता है।
- (३२) साधु अहिंसा आदि सर्व पापों से सम्पूर्ण विरति वाला होता है। उसके सब कार्य संयम की रक्षा के लिए होते हैं। इसलिए एक साधु दूसरे साधु की शास्त्रानुसार सहायता कर उसके संयमी जीवन को ही पोषण देता है; परन्तु गृहस्थ के जीवन के विषय में ऐसा नहीं है अतः उसकी द्रव्य सहायता नहीं की जा सकती। एक श्रावक एक साधु को अचित भोजन आदि का दान दे सकता है परन्तु एक गृहस्थ के द्वारा दूसरे गृहस्थ को या अन्य जीव को भोजन आदि का देना धर्म नहीं है। इसका कारण भी जो उपर बताया गया है वही है।
- (३३) कई कहते हैं कि जिस तरह साधु साधु के परस्पर में सम्भोग होता है उसी प्रकार गृहस्थ-गृहस्थ के भी संभोग होता है। ऐसा कहने वाले अज्ञानी, विना सिद्धान्त—बल के बोलते हैं। मैं इसका न्याय बतलाता हूँ—भव्य जन! चित्त लगा कर सुनें।

(३४) साधु से जीव मरते देख कर सम्मोगी साधु नहीं बतलाता तो अरिहन्त की आज्ञा का लोप करता है जिससे वह विराधक होता हुआ पाप का भागी होता है।

-अनु० ८१४१

- (३५) साधु जो साधु को जीव बतलाता है वह तो अपने पाप को टालने के लिए परन्तु अगर आवक आवक को जीव नहीं बतलाता तो कौन-सा पाप लगता है ? कौन-सा व्रत भंग होता हैं ? —अनु॰ ८।४२
- (३६) श्रावक यदि श्रावक को जीव नहीं बतलाता तो उसे पाप लगता है—यह मेषधारियों ने भूठा मत खड़ा कर दिया है। यदि श्रावकों के साधुओं की तरह सम्भोग हो तो पग-पग पर पाप के पुलीन्दे बंध जांग। —अनुष्ट ८४३
- (३७) पाट बाजोटादि बाहर रख कर यदि एक साधु मल मूत्रादि विसर्जन के लिए चला जाय और पीछे से यदि वर्षा आ जाय और दूसरा साधु उनको उठा कर भीतर न ले तो उसको प्रायश्चित आता है। —अबु० ८।४४
- (३८) अगर एक बीमार साधु की वैयाबच दूसरा साधु नहीं करता तो वह जिन आज्ञा के विपरीत आचरण करता है, उसके महा मोहनी कर्म का बन्ध होता है उसके इहभव और परभव दोनों बिगड़ते हैं। —अनु० ८।४५
- (३६) आहार पाणी जो गोचरी में मिले उसे परस्पर में बांट कर खाना चाहिए। यदि उसमें से गोचरी हानेवाला

अधिक लेता है तो उसे अदत्त लगती है—उसकी प्रतीत उठ जाती है। —अनु ०८।४६

- (४०) इस तरह अनेक बातें ऐसी है जिन्हें यदि एक साधु संभोगी साधु के प्रति नहीं करता तो उसके मोक्ष में बाधा आती है। ये ही बोल यदि एक श्रावक दूसरे श्रावक के प्रति न करं तो उसे अंश मात्र भी दोष नहीं लगता। —अनु॰ ८४४०
- (४२) यदि एक श्रावक दृसरे श्रावक के प्रति उपरोक्त वर्तन नहीं करता तो उन भेषधारियों के अनुसार तो वह भागल होना चाहिए! जो श्रावकों के साधुओं की तरह संभोग होने की प्रह्मपणा करते हैं वे मूर्ख उलटे मार्ग पर पड़ गए हैं। — अनु ० ८।४९
- (४३) श्रावकों के श्रावकों से भी संभोग होता है और मिध्यत्त्वियों से भी। ये संभोग तो अन्नत में हैं इनको त्याग करने पर ही पाप कर्म दूर होंगे। अनु विषक
- (४४) श्रावक श्रावकों से या मिथ्यात्वियों से शरीरादि का संभोग दूर कर ज्ञानादिक गुणों का मिलाप रखे। वह उपदेश देकर अजवाबदेह हो जाय, यदि सामनेवाला समक्ष कर पाप को टालेगा तो ही उसके पाप टलेंगे। —अनुः ८१५१

छ: काय में से किसी काय के बैरी होकर छ: काय के शास्त्र जीवों को बचानेवाले को धर्म नहीं होता। इन जीवों का जीवन प्रत्यक्ष असंयमी और पापपूर्ण (सावद्य) है।

---अनु० १२।६१

असंयमी के जीने में कोई धर्म नहीं है। —अनुः १२।६२ जो सर्व सावद्य का त्याग करता है उसका जीवन संयमी होता है।

—अनु० ९।४०

एक जीव दूसरे जीव की रक्षा करता है— यह सांसारिक उपकार करता है। इसमें न तो जरा भी धर्म है और न भगवान की आज्ञा है। —अनु० १२।६०

पापों से अविरित्वाले जीव द्यः की काया के लिए शास्त्र स्वरूप है। उनका जीना भी बुरा (पापमय) है और मृत्यु भी बुरी—दुर्गति की कारण है। जो ऐसे जीवों की हिंसा का प्रत्याख्यान करता है उसमें द्या का बहुत बड़ा गुण है।

-अनु० ९।३८

असंयममय जीवन और बालमरण की आशा या वाब्छा नहीं करनी चाहिए; पण्डितमरण और संयममय जीवन की बाब्छा करनी चाहिए। — अनु- ९।३९

साधु आवक का धर्म व्रत में है। जीव मारने का प्रत्याख्यान करना ही उनका धर्म है। ---अनु० १२७०

वे श्रेणिक राजा का उदाहरण देकर यह कहते हैं कि अगर किसी को जोर जबरन — उसकी इच्छा विना भी हिंसा से रोका जाय तो उसमें जिन धर्म है परन्तु उनको इसकी खबर नहीं है कि ऐसा कह वे सावद्य भाषा बोल रहे हैं। —अतु॰ ७३१

वे कहते हैं—श्रेणिक ने पडह बजा कर नगर में इस आज्ञा की घोषणा की थी कि कोई भी जीव न मारे; यह घोषणा उसने मोक्ष का कारण समक—धर्म समक कर ही की थी। परन्तु ऐसा अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि ही कहते हैं।

—अनु० ७।३२

राजा श्रेणिक समिकती था, यदि ऐसी घोषणा में कोई धर्म नहीं होता तो वह क्यों करता—इस प्रकार ये श्रेणिक का नाम छे-छे कर भोले लोगों को श्रम में डालते हैं।

---अन् ० ७१३

श्रेणिक राजा ने जो घोषणा की थी—यह और कुछ नहीं एक बड़े राजा की परिपादी—रीत थी; भगवान ने इसकी सराहना नहीं की फिर कैसे प्रतीत हो कि इसमें धर्म है। —अनु॰ ७१३०। सूत्र में केवल इस तरह पडह फेरने की बात आई है कि कोई जीव मत मारो। जो श्रेणिक को इसमें धर्म बतलाते हैं वे प्रत्यक्ष मूठ कहते हैं। —अनु॰ ७१३८। यह बात लोगों से मिलती देखकर वे इसका सहारा लेते हैं। —अनु॰ ७१९

श्रेणिक राजा ने जो आण फिराई थी वह पुत्र जन्म होने या पुत्र विवाह होने के उपलक्ष में, या ओरी शीतलादिक रोग के फैलने या ऐसे ही किसी कारण के उत्पन्न होने पर फेरी होगी। — अनु॰ ७४० इससे उसके नए कमों का आना नहीं रुका और न पुराने कमों का नाश हुआ और न वह नर्फ जाने से रहा। भगवान ने इस प्रकार द्या पलवाने का धर्म नहीं सिखाया है।

---- अनु० ডা४१

( ४५ ) यदि किसी व्यसन वाले मनुष्य को उसके मन बिना ही सातों व्यसन छुड़ा दिए जांय और उसमें धर्म हो तब तो छः खण्ड में आण फिरा वे ऐसा करते; इसी प्रकार फल-फूलादिक अनन्त काय की हिंसा, तथा अठारह ही पाप बिना मन, दबाव से, जोर जबरन छुड़ाने में धर्म हो तो वे छः खण्ड में आण फिरा ऐसा करते। —अनु॰ अ४५-४६। भगवान तीर्थंकर घर में थे उस समय ही उनके तीन ज्ञान थे तथा लोक में उनका हाल हुक्स था फिर भी उन्होंने पड़ह नहीं फिराई। —अनु॰ अ४०

बलदेवादि बड़े-बड़े राजाओं ने घर छोड़ कर पाप का प्रत्याख्यान किया परन्तु श्रेणिक की तरह उन्होंने पड़ह फिरा कर जोर-जबरदस्ती अपनी सता नहीं प्रत्रताई।

--अनु० ७।४८

चित्त मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्ती को सममाने आए; उन्होंने साधु श्रावक का धर्म ही बतलाया परन्तु पड़ह फिराने की आमना न की। —अनु॰ जार९

नए कमा का संचार बीस प्रकार से रुकता है, तथा पुराने कर्म १२ प्रकार से कटते हैं। यह मोक्ष का सीधा मार्ग है—-और सब पाखण्ड धर्म को दृर रखो। —अनु० ७५० २

दान

'× × × में आज से श्रमण निर्धान्थों को निर्दोष और उनके ग्रहण योग्य अन्त-जल, खाद्य-स्वाद्य, वस्त-पात्र, कंबल, रजोहरण, पीठ, बैठने सोने के पाट-बाजोट, राय्या, रहने का स्थान और औषध-भेषज देता रहुँगा।'

-- उवासगदसाओ अ० १

\* \* \* \* \* \*

'जो रोज-रोज दश लाख गाय का दान करता है, टससे संयमी श्रेष्ट है भले ही वह कुछ न दें।'

--- उत्तराध्ययन, ९।४०

#### दस दान

- (१) भगवान ने स्थानाङ्ग सूत्र में दस दान बतलाए हैं, जिनके गुणानुसार नाम निकाले हुए हैं। —द॰ दा॰ ' दो॰ १
- (२) जिस तरह आम और नीम के वृक्ष, वृक्ष होने की दृष्टि से, एक कोटि में आते हैं, परन्तु दोनों के वंश जुदे-जुदे हैं, उसी तरह देने की क्रिया रहने से देने के कार्य सभी दान कहलाते हैं परन्तु धर्म और अधर्म दान के वंश जुदे-जुदे हैं।
- (३) दस दानों में से धर्म और अधर्म ये दो मुख्य हैं। जिस तरह नीम, निमोली, तेल, खल ये सब नीम बक्ष के परिवार हैं

१—देखो 'जैन तत्त्व प्रकाश' नामक पुस्तक में 'दस दान भी ढाल'

उसी तरह अवशेष आठ दान, अधर्म दान के परिवार हैं, वे धर्म दान में मिल नहीं सकते कारण वे जिन आज्ञा सम्मत नहीं हैं।

-- द० दा० दो॰ ४, ५

(४) धर्म और अधर्म के सिवा शेष आठ दानों को मिश्र --धर्म और पाप दोनों बतलाना मिथ्या है।

---द॰ दा॰ दो॰ २

- (१) भगवान ने दस दानों के नाम इस प्रकार बतलाए  $\xi (१)$  अनुकम्पा दान, (२) संप्रह दान, (३) भय दान (४) कारूण्य दान, (६) लज्जा दान, (६) गौरव दान, (७) अधर्म दान, (८) धर्म दान, (६) करिष्यित दान और (१०) कृत दान।
- (६) भिखारी, दीन, अनाथ, म्लेच्छ, रोगी, शोकातुर आदि को दया ला कर दान देना अनुकम्पा दान कहलाता है। वनस्पति खिलाना, जल पिलाना, उनको हवा डालना, अग्नि जला कर ठण्डक दूर करना, नमक आदि देना इन सबके दान से इस संसार में भ्रमण करना पड़ता है। अनन्त जीवों के कन्द मूले आदि जमीकन्द देनेवालों को मिश्र-धर्म वतलानेवाले के निश्चय ही मोह कर्म उदय में आया है। —द० दा० १-३
- (७) वन्दियों की सहायता के लिए—उनको कष्ट में सहारा देने के लिए जो दान दिया जाता है उसको संप्रह दान कहते हैं। थोरी, बावरी, भील, कसाई—इन सबको सचितादि खिला कर या धन देकर पशु आदि को छुड़वाना संप्रह दान में

- है। यह सांसारिक उपकार है, इसमें अरिहन्त भगवान की आज्ञा नहीं है। —द॰ दा॰ ४, ५
- (८) कड़े प्रह जान कर या ७।। वर्ष की शनैश्चर की पनौती जान कर मृत्यु-चिंता के भय से या कुटुम्ब की चिन्ता से जो दान दिया जाता है उसे भयदान कहते हैं। ऐसा दान कुपात्र ही प्रहण करता है। इसमें भिश्र-धर्म का अंश कैसे हो सकता है १ एकान्त पाप ही होगा। —द० दा० ६-७
- (१) मृतकों के पीछे तीन दिन, बारह दिन, वार्षिक या अर्ध-वार्षिक श्राद्ध या अन्य कुल परम्परानुसार कार्य करना या मरने के पहिले ही न्यात को जिमाने में खर्च करना—कालुणी दान कहलाता है। आरम्भ में धर्म नहीं होता, जिमाने में कमों का बन्ध होता है। ये कार्य जरा भी संवर और निर्जरा के नहीं हैं। द॰ दा॰ ८-१०
- (१०) लोक-संज्ञा से, संकोच में आकर, लज्जावश, परिस्थित में पड़ कर जिस-तिस को देना लजादान कहलाता है। ऐसे दानों में सचित-अचित, धन्य-धान्य आदि सभी वस्तुएँ दी जाती हैं। यह तो निश्चय ही सावद्य दान है। इसमें मिश्र—पुण्य -पाप दोनों बतलाना कर्म बंध का कारण है।—द० दा० ११-१२
- (११) यश और लोक कीर्ति के लिए, मायरा, मुकलावा, पहरावणी आदि करना, संगे सम्बन्धियों को द्रव्य देना गौरव दान कहलाता है। यश कीर्ति करनेवाले कीर्त्तियों को, मल्लों को, खेल दिखानेवाले रावलियादिक को, नट और भौपादि को जो

दान दिया जाता है वह भी गौरवदान ही है। इस दान से भी पाप-कर्म बन्धते हैं। मिश्र नहीं होता। मिश्र माननेवाले मिथ्यास्वी हैं। —द॰ दा॰ १३-१५

- (१२) कुशील में रत वेश्यादिक को नृत्यादि कीड़ा के लिए धन देना, प्रत्यक्ष दुष्कृत्य होने से अधर्म दान कहलाता है।
  - द० दा० १६
- (१३) सूत्र और अर्थ सिखा कर आत्म-कल्याण के सच्चे पथ पर लाना तथा समकित और चारित्र का लाभ देना यह धर्मदान कहलाता है। —द० दा० १७

सुपात्र का संयोग मिलने पर उसको सहर्ष निर्देश वस्तुओं की भिक्षा देना यह दान भी धर्मदान है। यह दान मुक्ति का कारण है और ऐसे दान से दारिद्रय दूर होता है। —द॰ दा॰ १८

वराग्य पूर्वक छः प्रकार के जीवों की घात करने का पचक्खाण (त्याग) करना यह अभयदान है ऐसा भगवान ने कहा है। यह धर्मदान का ही अंग है। — द० दा० १९

- (१४) सचित अचित आदिक अनेक द्रव्य फिरती पाने का भरोसा कर, उधारी वस्तु की तरह देना करिष्यित दान कहलाता है। —द॰ दा॰ २०
- (१५) जिस तरह उधार दी हुई वस्तु फिरत छौटाई जाती है उस तरह हाँती—नोतादिक वापिस देना इसको कृतदान कहते हैं। —द० दा० २१
  - (१६) करिष्यति और कृत दान की चाल धुरिए-बोरे

के ज्यवहार की तरह है। ये एक तरह से परस्पर के लेन-देन हैं— जिनको झानी सावध मानते हैं। इनमें पाप और पुण्य सम्मिलित मानना ठीक नहीं। —द॰ दा॰ २२

- (१७) उपर में दस दानों का संक्षेप में खुलासा किया है। वीर भगवान की आज्ञा में केवल एक दान है और आज्ञा बाहर और भी बहुत से दान हैं। —द॰ दा॰ २३
- (१८) जिन भगवान ने भगवती सूत्र में कहा है कि असंयती को निर्दोष आहार बहराने में भी एकान्त पाप है।

---द० दा० २४

(१६) इस तरह आठ दानों को अधर्म का परिवार सममो। धर्म और अधर्म इन्हीं दो कोटि के दान हैं, मिश्रदान एक भी नहीं है। जिनके मूल में सम्यकस्व रूपी नींव नहीं है वे मिथ्यास्वी ये कैसे समभ सकते हैं? आठ दान अधर्म दान हैं इस सम्बन्ध में बहुत सूत्रों की साख मिल सकती है—यह विचारो। —द॰ दा॰ २५-२६

# धर्म दान का स्वरूप और व्याख्या

### दान विवेक

- (१) दूध की दृष्टि से आक और गाय के दूध एक कदे जा सकते हैं, परन्तु फल की दृष्टि से दोनों जुदे-जुदे हैं, उसी प्रकार दान मात्र में ही धर्म नहीं है परन्तु सावद्य और निरवद्य दान के फल में अमृत-विष का फर्क है। जो दोनों को एक कहते हैं उन्होंने जैन धर्म की शैली को नहीं समका है। — च० वि० १।८०
- (२) जो दान श्रावक के बारहवें ब्रत में देना विधेय है वहीं धर्म दान है। इस निरवद्य दान को देकर जीव संसार को घटाता है। इस दान की भगवान ने अपने मुख से प्रशंसा की है। व॰ वि॰ १।१३। अन्य सावद्य दानों से, दान करनेवाले और लेनेवाले दोनों के पाप-वृद्धि होती है।

### धर्म दान के तीन तस्व

श्रावक के बारहवें ब्रत में जिस दान का विधान है, उसके पूरे होने की तीन शर्ते हैं—(१) वह सुपात्र को दिया जाय, (२) देनेवाला उच्छाह भावों से दें और (३) दी जाने वाली वस्तु निर्दोध, अचित और एषणीय हो। इन तीनों में से एक भी शर्त पूरी न होने पर वह दान लाभ का कारण नहीं पर देनेवाले के लिए नुकसान का कारण हो जाता है। ऐसे दान में यित तो जरा भी धर्म नहीं बतलाता। जिस दान से अनन्त तिरे हैं, ऐसा भगवान ने कहा है, उस दान के रहस्य को कम ने जाना है—उसकी छान-बीन कम ने की है। सुपात्र को, शुद्ध दाता, जब निर्दोष अन्नादि वस्तुओं का दान देता है, तभी यह ब्रत पूरा होता है और जीव संसार को कम कर शीध मोक्ष प्राप्त करता है। —अठारह पाप की ढाल गा० २४-३१

सुपात्र कीन है? यह एक जटिल प्रश्न है परन्तु जिज्ञासु के लिए इसे हल करना कोई किठन कार्य नहीं। बारहवाँ त्रत अतिथि संविभाग त्रत कहलाता है। अतिथि का अर्थ होता है—जिसके आने की तिथि, पर्व या उत्सव नियत न हो परन्तु इससे यह कोई न समम्मे कि कोई भी अभ्यागत, फिर चाहे वह जैन साधु हो या श्रावक या अन्य मित साधु हो या याचक

१—देखो इस डाल के लिये "जैन तत्त्व प्रकाश" नामक पुस्तक पृ० १९२

- अतिथि है'। अतिथि से यहाँ पर मतलब भिक्षा के लिए समु पस्थित हुए पांच महाव्रतधारी साधु से है। ऐसे अतिथि को दान देना ही सत्पात्र दान है।

सत्पात्र की इस व्याख्या को पुष्ट करने के लिए अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं—कुछ इस प्रकार हैं:—

आनन्द आवक ने व्रत अङ्गीकार के बाद जो अभिमह लिया उसमें स्पष्ट रूप से कहा है: 'मैं श्रमण निर्मन्थों को अचित भोजनादि देता रहुँगा'।'

सूयग**डां**ग सूत्र में श्रावकोपासक के जीवन की रूप रेखा खींचते हुए लिखा है कि वह श्रमण निर्मन्थों को निर्दोष और प्रहण करने योग्य खान-पानादि बस्तुएँ देता हुआ जीवन व्यतीत करता है।

१--- कई आचार्यों ने इस अर्थ को लिया है यथाः— अतिथिसंविभागो नाम अतिथयः साधवः साध्ययः श्रावकाः श्राविकाइच एतेषु गृहमुपागतेषु भक्त्या अभ्युत्यानासनदानपादप्रमार्जननमस्कारादि भिर्श्चित्वा यथाविभवशक्ति अन्नपानवस्त्रौषधालयादि प्रदानेन संवि भागः कार्यः ।

२ — कप्पद्द में समणे निग्गन्थे फासुएणं एसणिज्जेणं असणपाण—पडिलाभे माणस्स विहरिक्तए । — उवासगदसाओ सूत्र, अ॰ १, पेरा ५८ ।

३--श्रास्कंध २, अ० २।२४

भगवती सूत्र में ' तुंगिका नगरी के श्रावकों का जहाँ वर्णन आया है वहां भी ऐसा ही वर्णन है।

उवासगदसाओं सूत्र की टीका में श्री अभयदेव सूरी ने १२ वें व्रत के अतिचारों पर टीका करते हुए इस व्रत की जो व्याख्या की है उसमें 'साध' शब्द साफ तौर पर आया है।

वंदित्तु सूत्र में वरण करण से युक्त साधु को अचित वस्तुओं के मौजूद होते हुए भी दान न दिया हो तो उसकी आछोचना आई है।

भगवान महावीर के समय में ब्राइगों को ही क्षेत्र-पात्र माना जाता और वे ही दान को पाने योग्य समके जाते थे । भगवान ने भिक्षा का अधिकार जाति पर न रख गुणों पर रक्खा था और कहा था कि जो पांच महाव्रतधारी, सिम-तियों से संयुक्त और गुप्तियों से गुप्त है वही सबा पात्र है। इस बात की पुष्टि उत्तराध्ययन सूत्र के 'हरि केशीय' संवाद से होती है। हरिकेशी ब्रह्म यज्ञ में भिक्षा याचना करते हुए अपनी पात्रता का परिचय इस प्रकार देते हैं: 'मैं साधु हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, संयमी हूँ, धन परिम्रह और दूषित कियाओं से विरक्त हुआ हूँ, और इसलिए दूसरों के लिए तैयार की हुई भिक्षा को देख कर

१-देखो भगवतो सूत्र श॰ २ उ० ५

२—देखो हार्नल अनुवादित उवासगदसाओ में 'सप्तमाङ्गस्य विवरणम्'-अ०१पेरा५६ ३—देखो पं० सुखलालजी लिखित 'पंच प्रतिक्रमण सूत्र' नामक पुस्तक प्र०११३

४—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १२।११,१३

इस वस्त अन्न के लिए यहां आया हूँ '।' यहां पर अपात्र कौन है इसका भी प्रसंगवश जिक आया है। कोध, मान, हिंसा, असत्य, अदत्त और परिष्रह दोष जिसमें हैं—वह क्षेत्र पाप को बढ़ाने वाला है '। इस सब पर से यह साफ प्रगट है कि सर्व बतधारी साधु ही सत्पात्र माना जाता था और दान देने का विधान भी उसके प्रति ही था।

इस व्रत के जो अतिचार हैं वे भी उस समय ही सार्थक हो सकते हैं जब कि अतिथि का अर्थ सर्वव्रती साधु किया जाय। साधु के सिवा साधारण तौर पर आवकादि और किसी के सम्बन्ध में सचित्त निक्षेप आदि का कोई अर्थ नहीं निकलेगा।

अतः यह स्पष्ट है कि दान का पात्र साधु ही है और कोई नहीं।

(६) पात्र की तरह दानी भी गुणी होना चाहिए। वह यश-कीर्त्त आदि लौकिक वृत्तियों से दान न करे, केवल आत्मिक कल्याण के लिए दान दे। वह दान में मुक्त-हस्त हो, आन्तरिक भावनाओं से दान दे, केवल मूठी अभ्यर्थना न करे। साधु को दान देने में अपना अहोभाग्य समभे, अत्यन्त हर्ष और उल्लास का अनुभव करे, उसका रोम-रोम विकशित हो। दान देकर पश्चात्ताप न करे, दु:ख न करे। जितनी शक्ति हो उतना दान दे,

१-- उत्तराध्ययन सूत्र, अ० १२।९

२-- " अ० १२।१३,१४

उससे अधिक देने का बाहरी दिखावा न करे। अपने दान का दृसरों के सामने अभिमान न करे, सदा गंभीर रहे। मन में लोभ न रखे, दान देते हुए हिसाब न लगावे परन्तु उदार चित्त से भरपूर दान दे। मान और मत्सर रहित होकर दान दे। इस प्रकार उपरोक्त गुणों से सम्पन्न दानी—खरा दानी होता है। ऐसे दानी के लिए मुक्ति का द्वार खुला रहता है। —बारहवें वत की ढाल', ३।३९।

(७) पात्र और दानी की तरह दी जाने वाछी वस्तु भी शुद्ध होनी चाहिए। दान हरेक वस्तु का नहीं दिया जा सकता। दान उसी वस्तु का दिया जाना चाहिए जो संयम की रक्षा का हेतु हो तथा जो उत्तम तप तथा स्वाध्याय की वृद्धि करे। दिया जाने वाछा द्रव्य प्राषुक, अचित और एषणीय होना चाहिए, ऐसा आगम में जगह-जगह वर्णन है। जो सूखा हो, उबाछ छिया गया हो, नमकादि हाला हुआ हो, चक्कू छुरी आदि शक्षों से परिणित हो वह प्रापुक द्रव्य है। वस्तु साधु के प्रहण योग्य भी होनी चाहिए। प्रायः कर अन्न, जल, खाद्य, स्वाद्य, वक्ष, पात्र, कंबल, प्रतिप्रह, रजोहरण, पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक, औषध और भेषज ये वस्तुएँ ही देय हैं। सोना-चाँदी आदि का दान देना पाप का कारण है। उपरोक्त वस्तुएँ भी निर्दोष होने पर ही दी-ली जा सकती हैं अन्यथा देने वाला और

१---इस डाल के लिए देखों "श्रावक धर्म विचार" नामक पुस्तक प्र• १२१-१३५

लेने वाला (अगर वह जानकर लेता हो) दोनों पाप के भागी होते हैं।

## धर्म दान की परिभाषा

(८) इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रमण निर्धन्थ-अणगार को निर्दोष, प्राप्तुक और कल्पनीक अनेक द्रव्य, योग्य काल और स्थान में विवेक पूर्वक केवल एक मात्र मुक्ति की कामना से हपित भावों से देना ही बारहवा त्रत अर्थान् निरवद्य दान है।

# धर्म दान और अधर्म को एकमेक कर देने में हानि

(१) उपरोक्त दान के सिवा जितने भी दान हैं, वे सावध हैं। परम ज्ञानी अरिहन्त भगवान ने निरवध दान की आज्ञा दी है। सावध दान में भगवान की आज्ञा हो नहीं सकती। —पा॰ दो॰ १। सावध दान में अंशमात्र भी धर्म नहीं है।

---अनु० १२।४०

(१०) श्री जिन आगम में ऐसा कहा है कि धर्म और अधर्म के कार्य - दोनों जुदे-जुदे हैं। धर्म करणी में जिन भगवान की आज्ञा है परन्तु अधर्म करणी में ऐसा नहीं है।

—च० वि० ढाल ३। दो० १

ये दोनों करणी जुदी-जुदी हैं। एक दूसरी से नहीं मिलती पर मूढ़ मिथ्यास्वो लोगों ने दोनों को भेल सम्मेल कर दिया है।

<sup>—</sup> च० वि० ३ दो० २

चतुर व्यापारी जहर और अमृत दोनों का विणज (व्यापार) करता है। वह दोनों को अलग-अलग रखता है और प्राहक जो वस्तु मांगता है वही देता है इसरी नहीं देता। —च०वि० ३। दो० ३

परन्तु विवेक रहित व्यापारी को वस्तु की पहचान नहीं होती वह दोनों को एक कर देता है—जहर में अमृत डाल देता है और अमृत में जहर—इस तरह वह दोनों को नष्ट करता है। इसी तरह धर्म के सम्बन्ध में भी समम्तो। —च०वि० ३। दो० ४५

जिस तरह जीभ की द्वा आंख में डालने से और आंख की द्वा जीभ के लगाने से आंख फूट जाती और जीभ फट जाती है और इस तरह मूर्व दोनों इन्द्रियों को खो कर चल वसता है, ठीक इसी तरह जो अधर्म के काम को धर्म में सुमार करता है और धर्म के काम को अधर्म में—वह अज्ञानी दोनों ओर से द्वता हुआ दुर्गति में चला जाता है। —च० वि० २१४-५

जो सावद्य कार्यों में धर्म समम्प्रता है और निरवद्य में पाप समम्प्रता है वह सावद्य-निरवद्य को नहीं पहचानता हुआ— अज्ञानी होने पर भी उल्लटी ताण करता है। —व॰ वि॰ ३१६

- (११) जो यह कहता है कि सचित्त-अचित दोनों के देने में पुण्य है, शुद्ध-अशुद्ध दोनों प्रकार की वस्तुओं के देने में पुण्य है तथा पात्र-अपात्र दोनों को देने में पुण्य है—उसका मत बिल कुल मिथ्या है। —च॰ वि॰ ३।७
- (१२) जो पात्र और अपात्र दोनों को देने में पुण्य की खींचातान करते हैं उन्होंने पात्र और अपात्र को एक समान

मान लिया है। जिस तरह कुण्डापन्थी जब भोजन के लिए बैठते हैं तो सब एक ही कुण्डे में खाते हैं—जात-पांत का—अच्छे-बुरे का कोई भेद नहीं रखते हैं उसी प्रकार उपरोक्त मान्यता को रखनेवाले पात्र-अपात्र का भेद नहीं रखते हैं। जिस तरह कोई विचारवान कुण्डापन्थियों को न्यात-जात से श्रष्ट सममता है उसी तरह उपरोक्त मान्यतावालों को ज्ञानी मिथ्या दृष्टि सममते हैं। —च० वि० ३१८-१९

(१३) बीर प्रभु ने सुपात्र को देने में धर्म और पुण्य दोनों वतलाया है, इसके विपरीत जो कुपात्र दान में धर्म बतलाते हैं वे बेचारे मनुष्य भव को यों ही खोतं हैं। —व॰ वि ३।१२

# धर्म दान का फल

(१४) सुपात्र दान से तीन अमोल बातें होती हैं। संवर होता है—नए कर्मों का संचार नहीं होता, निर्जरा होती है – पुराने संचित कर्मों का क्षय होता है—तथा साथ-साथ पुण्योपार्जन होता है।

जो-जो वस्तु साधु को वहराई जाती है, उस-उस वस्तु की श्रावक के अन्नत नहीं रहती, जिससे उसके न्नत संवर होता है; तथा दान देते समय शुभ योगों के प्रवर्त्तन से निर्जरा होती है। शुभ योगों के वर्त्तन से निर्जरा होती है। शुभ योगों के वर्त्तन से निर्जरा के साथ-साथ पुण्य का बंध होता है। जिस तरह कि गेहं के साथ खाखला उत्पन्न होता है ठीक उसी तरह निर्जरा के कार्य करने से पुण्य का सहज ही बंध होता है।

जो जितने ही उत्कृष्ट भावों से दान देता है उसके उतने ही अधिक कर्मों का क्षय होता है तथा पुण्य का बंध होता है यहां तक कि तीर्थं कर गोत्र तक का बंध हो जाता है।

यदि इन बंधे हुए पुण्य कमों का उदय इसी अब में हो जाय तो दान देनेवाले के दुःख दारिद्र य दूर हो जाते हैं और उसको बहु शृद्धि और सम्पति प्राप्त होती है तथा उसके दिन बड़े सुख से व्यतीत होते हैं।

यदि ये पुण्य कर्म इस भव में उदय (फल अवस्था) में न आवें तो पर भव में अवश्य आते हैं, इसमें लेश भी शंका मत समको। सत्पात्र दान से उच्च गोत्र के सुख मिलते हैं।

-- बारहवें वत की ढाल गा॰ ३२-३७

## दान की प्रशंसा क्यों ?

(१६) कई कहते हैं कि दान की जो इतनी प्रशंसा की है वह और कुछ नहीं केवल दान प्राप्त करने का तरीका है। जो सुध-बुध रहित हैं वे ही ऐसा कह सकते हैं, सचा श्रावक तो ऐसी हल्की बात भूल से भी नहीं निकालता।

जिसके दान देने के परिणाम—भाव होते हैं वह तो सुन-सुन कर हर्षित होता और कहता कि सद्गुरु ने मुक्ते शुद्ध दान की विधि बतला दी। —बारहवें वत की ढाल गा॰ ५९-६०

#### श्रावक का कर्त्तध्य

(१६) यदि कोई दूसरे को दान देते हुए देख कर उसे मना कर दान में विन्न डालता है तो उसके उत्कृष्ट, कर्मों में प्रधान मोहनीय कर्म का बंध होता है इसलिए श्रावक ऐसा अन्याय नहीं करता। — बारहवें बत की वाल गा॰ ५४

#### सावद्य दान

# दान के विषय में भिन्न-भिन्न मान्यताएँ : उनकी भयंकरता

(१) कई नामधारी साधु श्रावक को सुपात्र कह कर उसके पोषण करने में धर्म की प्ररूपणा करते हैं; कई इसमें मिश्र कहते हैं; कई कहते हैं कि इसमें जीवों की हिसा तो होती है परन्तु इतना खतरा उठाए बिना धर्म नहीं हो सकता अतः श्रावकों को पोषण करने के शुभ परिणामों से यदि आरम्भ करना पड़े तो उसमें पाप नहीं है—इस प्रकार वे परिणामों का नाम छेकर उपरोक्त मान्यता को पृष्ट करते हैं और कहते हैं कि न्यात को न्योता देने और जीमाने में धर्म है। —च॰ वि॰ ३।१३; अनु॰ १३।९९; जि॰ आ॰ २।३२, ३६

(२) परन्तु यह प्ररूपणा बड़ी भयंकर है, ऐसी प्ररूपणा करने वाले बिना विचारे बोलते हैं। उनकी जीभ तीखी तलवार की तरह वह रही है। अवक भी उनको ऐसे मिले हैं जो इस अद्धान को सत्य समक्ष कर मान रहे हैं। परन्तु यह मान्यता मूल में ही मिथ्या है। जो आवक अपने जीवन के गुण-अवगुण नहीं समक सकता उसके हृदय और ललाट दोनों की पूर चुकी है। अंथे को अंथा मिले तो कौन किस को रास्ता बतलावे ? उसी प्रकार जैसे गुरु थे वैसे ही चेले मिल गये! जो आवक को एकान्त सुपात्र कहते हैं, उनकी अकल के आडी पाटी आ गई है। — च० वि० ३१९३-१६

कोई जीवों को मारने में पशोपेश भी करे वह भी इन छुरा-कओं के मुख से धर्म सुन कर तुरन्त आरम्भ करने पर तुल जाता है; इस प्रकार इनकी वाणी चलती हुई घाणी की तरह है।

गरीब जीवों को मार कर धींगों को पोषण करने की बात वड़ी भयंकर है। जो दुष्ट इसमें धर्म की स्थापना करते हैं वे, वेचारे गरीब जीवों के लिए, भयानक वेरी की तरह उठे हैं।
—अनु॰ १३४। पिछले जन्मों के पापों के कारण ये बेचारे एकेनिद्रय जीव हुए हैं। इन रंक जीवों के अधुभोदय से देखों! ये

वेषधारी लोगों को साथ लेकर उनके पीछे पडे हैं।

<sup>-</sup>अनु० १३।५

जो न्यात जिमाने में मोक्ष मार्ग बतलाते हैं, उन्हें शाख शख की तरह परगमे हैं; वे हिंसा को दृढ़ करते हुए कमों का बंधन करते हैं। —अनु० १३।११। न्यात जिमाने में धर्म मानना यह अनायों की श्रद्धा है। ऐसी प्ररूपणा से साधु के पांचों महाब्रत मंग होते हैं। —च० वि० १।१०-११। ऐसे सिद्धान्तों के प्रचार से जीवों की हिंसा विशेष बढ़ती है, जो साधु ऐसी प्ररूपणा करता है वह, मेष धारण कर श्रष्ट हुआ है, वह खुद हूबता है और औरों को भी हूबोता है। उसके अभ्यन्तर नेत्र फूट चुके हैं। वे दया-दया की तो पुकार मचाते हैं और उलटे छः काय के जीवों की हिंसा की मंडी मांड रखी है। —अनु० १३।६, दो० २,३। नाना आरम्भ-सम्मारम्भ युक्त न्यात जिमाने के कार्य में धर्म बतलाना उस जीव के दुर्गित में जाने का लक्षण है।

--अनु॰ १३।८-९

पूजा और रखाघा के भूखे ये हीनाचारी मिथ्या श्रद्धा को पकड़े हुए हैं, बहुत कर्मों के उदय से इन्हें सूई बात नहीं सूभती ये तो केवल कदाग्रह करने पर तुले हुए हैं। —च० वि० १।६१

रात में भूले हुओं की आशा रहती है कि सुबह होने पर उनका पता लग जायगा परन्तु जो दिन-दहाड़े भूल-भटक गये हैं उनके प्रति क्या आशा रखी जाय! — ब॰ वि॰ १।६२

ये भाव मार्ग को भूल कर उजड़ जा रहे हैं। मन में ये मुक्ति की आशा रखते हैं परन्तु दिन-दिन उससे दृर पड़ते जा रहे हैं।

<sup>---</sup> व वि १।६३

सूत्र की चर्चा-वार्ता अलग रख लोक पक्षपात में पड़ गये हैं। ये तो जिधर अधिक लोग हैं उन्ही के साथी हो गये हैं। —वः वः ११६४

कई-कई श्रावक भी भूठी पक्षपात करते हैं और इसमें धर्म वतलाते हैं। धर्म कहे बिना दुनिया देगी नहीं इसलिए कूड-कपट करते हैं। जो अपने पेट भरण के लिए अनर्थ मूठ बोलते हैं और परलोक की नहीं सोचते तथा कुगुरुओं की पक्षपात करते हैं वे मानव भव को यों ही खोते हैं। — च० वि० १।७७-७८,८९

श्रावक और न्यात जिमाने में अधर्म क्यों ?

# इसका विवेचन

- (३) अब मैं, श्रावक को दान देने और न्यात जिमाने में अधर्म कैसे है, उस पर विवेचन करूँगा, मुमुक्षु ज्यान पूर्वक सुने।
- (४) सूयगडांग सूत्र के अठारहवें अध्ययन में धर्म-अधर्म और मिश्र इन तीन पक्षों का विस्तार है। ये तीनों पक्ष भिन्न-भिन्न हैं। सर्व त्रती को धर्म पक्ष का सेवी कहा जाता है, अत्रती को अधर्म पक्ष का सेवी और त्रतात्रती श्रावक को धर्माधर्म पक्ष का सेवी कहा जाता है। — च० वि० ३।३०-३१
- (१) सुपात्रता-अपात्रता का सम्बन्ध व्रतों के साथ है। जो सर्व व्रती साधु है वह सम्पूर्ण सुपात्र है, अव्रती असंयमी अपात्र है, श्रावक व्रताव्रती होने से पात्रापत्र है।
- (६) श्रावक गुण रूपी रत्नों का भण्डार कहा गया है, वह अतों के कारण ही; जहां तक अतों का सम्बन्ध है वहां तक

श्रावक सुपात्र है। अन्नत, श्रावक के जीवन की अधम पक्ष है। इस अन्नत के रहने से ही श्रावक हाः ही काय के जीवों की हिंसा करता है। यह स्त्री सेवन करता है, कराता है, वह ख़द ज्याह करता है दसरों के ज्याह करवाता है; विविध प्रकार से हिंसा, मठ, चोरी, मैथन, परिष्रह का सेवन करता है। श्रावक जीवन में लाखों नीघों की खेती करता है तथा करोडों मन जल निकालता है; वह कजियाखोर, बतकड़, मन चाहे जैसे बोलने बाला तथा गाली देनेवाला भी होता है: वह वाणिज्य-व्यापार में दगाफरेब भी करता है; बड़े-बड़े श्रावक हुए हैं उन्होंने रण -संप्रामों में हजारों-लाखों मनुष्यों का धमासान किया है। श्रायक का खाना-पीना, पहरना-ओढना तथा और भी जो साबद्य कार्य हैं, उन सबका करना उसके जीवन की अधर्म पक्ष है- उसकी अपात्रता है। यदि कोई एक कौवे मात्र को मारने का त्याग करता है तो वह श्रावक की पंक्ति में आ जाता है परन्तु इतने से ही उसके जीवन में कोई पाप नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है: और जो सभी सावद्य कार्य करता है उससे वह अपात्र है। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ये कहे जानेवाले तीनों प्रकार के श्रावक एक ही पंक्ति में हैं। इन तीनों के जीवन में जितनी-जितनी अन्नत है वह बुरी है। इस विषय में जरा भी शंका मत करो । - च॰ वि॰ ३।१७-२८; १।१२; १।८९,

व्रत के सिवा जो भी अव्रत श्रावक के जीवन में रहती है उससे वह केवल पाप का भागी होता है; जिन भगवान ने अन्नत को आसव—कर्म आने का हेतु कहा है; अन्नत सेवन करना, कराना और उससे सहमत होना ये तीन करण पाप हैं। जिन भगवान ने कहा है कि न्नत में धर्म है और अन्नत में केवल पाप है—पाप पुण्य दोनों नहीं। — ७० वि॰ ३।३२; अ॰ पा॰ दो॰ ३,४

कोई गृहस्थ किसी साधु से व्रत लेकर अपने घर चला। मार्ग में दो मित्र मिले। एक ने कहा 'तुम व्रत को अच्छी तरह से पालन करना जिससे आठों ही कमों का नाश हो, अनादि काल से कलते-रूलते यह जिन भगवान का अमोलक धर्म हाथ आया है'। दूसरे ने कहा: 'तुम आगारिक हो। तुम्हारे अमुक-अमुक छूट है, तुम सचित्तादि खा सकते हो—अपने शरीर की हिफाजत रखना और कुटुम्ब आदि का प्रतिपालन करना।'

इन दोनों मित्रों में जो त्रत में दृढ़ रहने की सलाह देता है वह मित्र ही सबा हितेषी है। जिसने अत्रत पक्ष को अच्छी तरह सेवन करने की सलाह दी उसे ज्ञानी बुरा सममते हैं।

-- च० वि० ११९०-- ९३

(७) साधु को जो दान देता है वह उसके संयमी जीवन को सहारा पहुँचाता है। साधु के कोई अन्नत नहीं होती। वह न्नती जीवन में प्रहण करता है। —च॰ वि॰ १।०९। जो श्रावक को दान देता है वह उसके जीवन की, धर्म पक्ष को नहीं परन्तु अधर्म पक्ष को सेवन कराता है क्योंकि गृहस्थ अपने असंयमी जीवन में उसे लेता है। उसका खाना-पीना यह सब अन्नत है। उसको दान देना इसी पक्ष का सेवन कराना है। आम और धत्रे के फल भिन्न-भिन्न होते हैं। किसी के वगीचे में दोनों प्रकार के वृक्ष हों। आम की इच्छा से कोई धत्रे को सीचे तो उसका परिणाम क्या होगा? आम का वृक्ष स्लेगा और धत्रे का वृक्ष फलेगा। ठीक उसी तरह श्रावक के हृद्य-रूपी बगीचे में व्रत-रूपी आम का वृक्ष और अव्रत रूपी धत्रे का वृक्ष होता है। जो श्रावक के व्रतों पर निगाह कर उसके अव्रत को सीचेगा—उसको सेवन करावेगा वह धर्म का पोषण नहीं पर हिंसा का सेवन करेगा—उसे आम की जगह धत्रे का फल मिलेगा। —अ॰ पा॰ ६-९०

- (८) भगवान ने अठारह पाप बतलाए हैं। इनमें से एक भी पाप के सेवन करने, कराने और अनुमोदन करने में धर्म नहीं है, इस बात में शंका को स्थान नहीं। यह बात सत्य मानना। थोड़े भी पाप का फल दुःखदायी होता है। पाप का फल सुख -दुःखमय हो नहीं सकता- ऐसा सममना ही भगवान के वचनों की सम्यक् प्रतीति हैं। —अ॰ पा॰ १,२
- (१) जो श्रावक को भोजन आदि देता है वह उसके असं यमीपन में ही देता है। असंयती को दान देने का फल अच्छा

<sup>9—</sup>आवक जो हर प्रकार की सचित्त-अचित्त, अपने लिए बनाई हुई बस्तुएँ—भोजन सामग्री में प्रहण करता है वह यदि संयमी होता तो निक्त्वय ही प्रहण नहीं करता, जिस तरह की संयमी साधु अपने लिए बनाई हुई बीजें प्रहण नहीं करता। इससे भी यह साबित होता है कि आवक अमुक अंश में ही अवती होने से इन्हें प्रहण करता है।

नहीं हो सकता। भगवान ने भगवती सूत्र के आठवें शतक के छट्टे उद्देशक में असंयती को दान देने में एकान्त पाप बतलाया है। जो श्रावक को दान देने की प्रशंसा करते हैं वे परमार्थ को नहीं जानते। श्रावक के जीवन में जो अधर्म पक्ष होती है— पापों से अमुक अंशों में जो अविरति होती है— वह उसका असं यमी जीवन है। दान से इसी जीवन का पोषण होता है। — च॰ वि॰ ३।३६-३८। 'जो अन्नत-सेवन करता है उसके कमों का वंध होता है'— यह श्रद्धान सत्य है। जो कर्म के वश इसमें धर्म ठहराता है उसकी बुद्धि उलटी है।

-- च० वि० १।५

(१०) कान आदि इन्द्रियों के विषयों के सेवन में पाप है। विषय सेवन कराने और अनुमोदन करने में भी पाप है—ऐसा खुद जिन भगवान ने कहा है। —व॰ वि॰ ३।३४

जो श्रावक की रसेन्द्रिय का पोषण करता है वह, उसे तेवीसों विषयों का सेवन कराता है। उसमें जो धर्म बतलाता है वह मिथ्यास्वी विश्वाबीस डुबता है। — व॰ वि॰ ३।३५

खाना-पीना, पहरना-ओड़ना ये सब गृहस्थों के काम भोग हैं। जो गृहस्थ के इन सब वस्तुओं की वृद्धि करता है वह उसके पाप कर्मों का बंध बढ़ाता है। गृहस्थ के जितने भी काम भोग हैं वे सब दुःख और दुःख की जन्म भूमि हैं। भगवान ने इन काम भोगों को उत्तराध्ययन सूत्र में किम्पाक फल की उपमा दी है। जो धर्म समक्ष कर इनका सेवन करता या कराता है उसके पाप कर्मों का बंधन होता है। समदृष्टि, इसमें धर्म नहीं समभते। ---अनु॰ १२।४२-४४

(११) न्यात को जिमाने में अनेक प्रकार के आरम्भ-समा रम्भ करने पड़ते हैं। वनस्पति का छेदन-भेदन करना पड़ता है; जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी इन सब अनन्त जीवों की घात करनी पड़ती है। दलने, पीसने, पोने, पकाने, चूल्हे जलाने आदि में अनन्त जीवों का बिना हिसाब विनाश होता है। इस प्रकार महा आरम्भ कर न्यात जिमानेवाले को धर्म किस प्रकार होगा १ — अनु १३।१२-१३

जो नाना प्रकार के आरम्भ करता है उसे भगवान ने हिंसा का पाप बतलाया है। जो अपने लिए तैयार की हुई नाना आरम्भ जात वस्तुओं का भोजन करता है उसे भी अवत सेवन करने से पाप होता है, फिर जिसने आरम्भ करवाया है और न्यात को जिमाया है उसे पाप कैसे न होगा १ वहीं तो रसोई बनाने वाले और भोजन करनेवालों के बीच दलाल है। —अनु॰ १३।१६-१८

श्रावक दान के लिए पात्र नहीं इसके कुछ भीतरी (internal) प्रमाणः

(१२) श्रावक दान के लिए पात्र है या नहीं इसका निर्णय एक और तरह से भी हो सकता है।

श्रमण निर्मन्थ को दान देने का विधान बारहवें ब्रत में है। ऐसे दान से दानी संसार को घटाता है। ऐसे दानी की भग बान ने प्रशंसा की है। — व॰ वि॰ १।१३ यह दान देना ऐसा उत्तम काम है कि सामायिक, संबर और पोषह में भी श्रावक साधु को बहराता है। परन्तु ऐसा व्यवहार प्रचलित है कि तीन दिन का उपवासी भी कोई गृहस्थ या भिखारी आवे तो श्रावक इन क्रियाओं में उसको दान नहीं देगा। — व व व १।१४

सामायिक आदि में सावद्य कार्यों का त्याग रहता है। साधु को यथा विधि दान देना निरवद्य कार्य है, अतः सामा यिक आदि कियाओं के करते समय दान देने में कोई वाधा नहीं आती; परन्तु श्रावक को अन्नादि देना सावद्य कार्य है। वह बारहवें ब्रत में नहीं है। यह कार्य जिन आज्ञा के बाहर है। इस लिए सामायिक आदि में नहीं किया जा सकता अन्यथा साधु को दान देने की तरह यह भी किया जा सकता।

-- चः वि० १।१५

सामायिक, संवर, पोषह और वारहवाँ व्रत ये चार श्रावक के विश्रामस्थल हैं। इनमें श्रावक को देना छोड़ा गया है वह पाप समक्ष कर ही। जिन आज्ञा को प्रमुख कर ही इन विश्राम स्थानों में सावद्य प्रवृत्ति रूपी बोक्त को उतार कर अलग रख दिया गया है। —च० वि० १।३६

यदि साधु के कदाश आहार पानी अधिक आ जाता है तो वह एकान्त में जाकर उस आहार को परठ देता है, परन्तु ग्यार हवीं प्रतिमा के धारक आवक के मांगने पर भी उसे नहीं देता— इसका क्या परमार्थ है ? जमीन में परठने में तो ब्रत की रक्षा होती है परन्तु देने में प्रत्यक्ष दोष है, क्योंकि जो मूळ पाँच महा-अत हैं उन्हों का तिरोभाव होता है। जमीन में परठने पर वह किसी के काम नहीं आता, फिर भी ऐसा करना पाप मूळक नहीं है, परन्तु गृहस्थादि को देने, दिराने और देने में भळा समभने से साधु श्रावक के जीवन की सावदा पक्ष को—अव्रत को सींचता है। — च० वि १।८६-८८। इससे यह साबित है कि श्रावक पात्र नहीं है।

अन्न-पुण्य, जल-पुण्य आदि नौ प्रकार पुण्य कहे हैं। जो यह कहते हैं कि श्रावक को अन्न, जल आदि देना चाहिये इससे पुण्य संचय होता है उनके अनुसार तो बाकी की बात भी श्रावक के प्रति करने योग्य हैं! नौ पुण्यों में एक पुण्य नमस्कार-पुण्य है। नवकार मंत्र के पांच पदों में श्रावक को स्थान नहीं है, केवल साधु को ही है। इससे यह प्रगट है कि नमस्कार-पुण्य साधु के प्रति आचरणीय है— गृहस्थ के प्रति नहीं। गृहस्थ को नमस्कार करने की भगवान की आज्ञा नहीं है— यह प्रगट है। उसी प्रकार और सब बोल भी साधु के प्रति ही आचरणीय हैं। इसका खुलासा और भी एक तरह से होता है। — च० वि० ११२४, ११७१

अन्न, जल, वस्त, शय्या आदि जो-जो वस्तुएँ साधु प्रहण कर सकता है या श्रावक साधु को दे सकता है उन्हीं को देना प्रथम पांच पुण्यों में बतलाया है; परन्तु गाय-भेंस, धन-धान्य, जगह-जमीन आदि द्रव्यों को देने में पुण्य नहीं बतलाया है, इसका क्या रहस्य है ? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये पुण्य के कार्य श्रावक के प्रति करने के होते तो गाय-भैंसादि चीजों का भी उल्लेख होता। इस तरह यह एक भीतरी (internal) सबूत है कि श्रावक पात्र की कोटी में नहीं है। — व॰ वि॰ ११२६

ये जो पुण्य प्राप्ति के उपाय हैं वे किस के प्रति आचरणीय हैं यह निर्णय जिसको नहीं है वह बड़ा भोला है। आवकों के प्रति जो इन नवों ही बातों के आचरण में धर्म या पुण्य नहीं बतलाते परन्तु एक या दो बातों में ही बतलाते हैं उनकी मान्यता मिथ्या तथा परस्पर विरोधी है। —च० वि• ११२४

### उपरोक्त विवेचन की उदाहरणों से पुछि

(१३) नन्दन मणियारं ने भगवान के पास से सम्यक्त और अमणोपासक के धर्म को स्वीकार किया। फिर असंयमीओं की संगत से अपने संयम में धीरं-धीरे शिथिल होकर उसने उलटा मार्ग ग्रहण किया। एक बार उसने तीन दिन का उपवास कर तीन पोषध ठान दिये। तीसरे दिन उसे अत्यन्त भूख और प्यास लगी। उस समय उसके विचार आया कि, जो लोगों के पीने तथा स्नानादि के लिए बाव तथा तलाव आदि खुदवाते हैं वे धन्य-धन्य हैं। उन्होंने अपना जन्म सफल किया है। इस प्रकार नन्दन मणियारे ने समकित खो दी—उसने सची श्रद्धा को भंग कर दिया। दूसरे दिन राजा श्रेणिक की रजा लेकर उसने एक पुण्करणी खुदवाई तथा एक दानशाला बनवाई। इस प्रकार धन खर्च कर उसने लोगों में यश प्राप्त किया। बाद में एक वार

उसके एक साथ सोलह रोग उत्पन्न हुए और वह आत्त ध्यान ध्याता हुआ मरणान्त को प्राप्त हुआ तथा मेंडक का भव धारण कर अपनी खुदाई हुई बावड़ी में ही जाकर उत्पन्न हुआ।

- च वि १।५१--५४

वेदवादी ब्राह्मण ने आर्द्रकुमार को कहा था कि जो हमेशा दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को जिमाता है वह पुण्य राशि संचय कर दंव होता है। यह वेद वाक्य है। इसलिए तुम सब पचड़े को छोड़ कर हमारे उत्तम और उज्ज्वल धर्म को सुनो। —च॰ वि॰ १।५५

आर्र कुमार ने उत्तर में कहा था कि बिल्ली की तरह रसके गृद्धि इन दो हजार ब्राह्मणों को रोज-रोज जिमानेबाला नर्क में जायगा। सूयगडांग इस बात का साक्षी है। वहाँ पर इस कार्य में धर्म-पुण्य का अंश नहीं बतलाया है।

- च० वि० १।५६-५८

भृगु पुरोहित ने अपने बटों से कहा था कि तुम लोग वेद पढ़ कर, ब्राह्मणों को जिमा कर तथा स्त्रियों के साथ भोग -भोग कर तथा पुत्रों को घर की व्यवस्था सोंप कर फिर संयमी जीवन धारण करना। इसके उत्तर में छड़कों ने कहा था कि ब्राह्मणों ' को खिलाने से तमतमा मिलती है। इसका पूरा विवरण उत्तराध्ययन सूत्रके १४ वें अध्ययन में है। यह कार्य प्रत्यक्ष साबद्य होने से ही ऐसा कहा है। — व० वि० १।५९।६०

१--- 'ब्राह्मण' - अर्थात् जिसमें अहिंसा आदि पांच महावत न हों।

आनन्द श्रावक ने बारह ब्रत धारण करने के उपरान्त ऐसा अभिग्रह भगवान महावीर के सम्मुख लिया था कि वह अन्य तीर्थी को दान न देगा, इसका क्या रहस्य है ? उसने जो छः प्रकार के आगार (छूट) रखे थे वह उसकी कमजोरी थी। सामायिक संवर आदि में छः प्रसंगों के उपस्थित होने पर भी श्रावक को दान नहीं दिया जाता। — व॰वि॰ १।२०-२१

### परदेशी राजा के दृष्टान्त का सम्यक् बोध

(१४) कई कहते हैं: 'परदेशी राजा ने दानशाला स्थापित की थी इसलिए सार्वजनिक दान में पुण्य है'। परन्तु ऐसी बात नहीं है। दानशाला खड़ी की इसमें कोई मोझ हेतु मत समकी। परदेशी राजा ने केशी स्वामी से कहा कि मेरा चित्त वैरागी हो गया है। मेरे सात सहस्त्र गांव खालसे हैं। उनको में चार भागों में बांटता हूँ और एक भाग राणियों के लिए, दृसरा खजाने के लिए, तीसरा हाथी घोड़ों के लिए और एक भाग दान देने के लिए नियत करता हूँ। चारों भागों को सावद्य कार्यों के लिए जान कर केशी स्वामी एक की भी प्रशंसा न करते हुए चुपचाप रहे। उन्होंने इन कार्यों में हिंसा समभी।

परदेशी राजाने जो दानशाला खड़ी की थी उसमें सात सहस्र गांव जो उसके थे उनकी आमदनी का चौथाई भाग दान में दिया जाता था। ये चार भाग कर वह तो निरवाला हो गया। उसने फिर कभी राज्य की सुध भी न ली और मुक्ति के सम्मुख रहा। यह दान तो उसने दूसरों को सौंप दिया और बाद में उसकी खबर भी न ली। उसने केवल १४ प्रकार का दान देना अपने हाथ में रखा।

दान के निमित साढ़े सात सी गांव थे। जिनमें से प्रति दिन ४ गांव की पैदाइश का भोजन बनाकर जगह-जगह दानशालाओं में बांटा जाने लगा। उस समय एक-एक गांव की पैदाइश दस सहस्र मन के अनुमान मानी जाय तो पांच गांव की दैनिक पैदाइश ५० हजार मन धान हो। इस तरह एक वर्ष में प्रायः पौने दो करोड मन धान होता है। इतने धान को पकाने में लगभग पाँच करोड़ मन जल की दरकार होगी। अग्नि के लिए एक करोड़ मन अन्दाज लकडी की खर्च होगी और नमक छः लाख मन के करीव खर्च होगा। इस तरह रोज जो हजारों मन अन्न पकता था उसके लिए हजारों मन अग्नि और पानी की दरकार होती थी। नमक भी मनो ही खर्च होता तथा वायुकाय का भी बहुत बडा घमासान (नाश) होता था। जल में चलते-फिरते जीव भी होते हैं। धान और वनस्पति पकाने में उनका नाश होता है। इस तरह छ: प्रकार के ही अनन्त जीवों की नित प्रति घात में जो पाप नहीं मानता उसने निश्चय ही तत्त्वों को उलटा महण किया है। ऐसा जो दृष्ट हिंसा धर्मी जीव है उसके घट में घोर अंधकार है, वह निश्चय ही असाध है। --जि॰ आ॰ २।१५-३१; च० वि॰ १।१८-१९

(१५) एक ने अपने समूचे धन-वैभव का प्रत्याख्यान कर दिया और दूसंग्रंने दानशाला स्थापित कर दी। दोनों में से किसने भगवान की आज्ञा का पालन किया? कीन-सा साधु की दृष्टि में प्रशंसा का पात्र है? — विश्व विश्व ११२२

#### सावदा दान की हेयता

- (१६) जो बारबार साबद्य दान की प्रशंसा को उत्तेजन देते रहते हैं वे छः ही काय के जीवों के घाती हैं—ऐसा सूयगडांग सूत्र के ग्यारहवें अध्ययन में कहा है। मिथ्यात्त्वी जीव इसका रहस्य नहीं सममते। —च० वि० १।९७
- (१७) कई नामधारी साधु किसी को हपया खर्च करते देखते हैं तो उसे कहते हैं - 'तुम हिसाब कर-कर खर्च करो तथा यह जो श्रावक सुपात्र है उसको विशेष दान दो। पडिमाधारी श्रावक को प्रहण योग्य वस्तु देकर तीर्थंकर गोत्र का बंध करो'। ऐसा कहनेवाले कृत्यकृत्य केंसे होंगे ? जो आगारी को सुपात्र कह -कह कर उसे, इच्छा कर, सहायता दिराते हैं उनके घोर अन्धकार है - उसे सम्यक्तव किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। — च० वि० १८४

वेषधारी, सावद्य (हिंसापूर्ण) दान में, धर्म की प्ररूपणा करते हैं; ऐसे दान से दया का लोप होता है, क्योंकि उसमें जीव हिंसा है। यदि छ: काय के जीवों की रक्षा करना दया है तब सावद्य दान टिक नहीं सकता। --जि॰ आ॰ '२।४४

यदि कोई छ: प्रकार के जीवों के प्राण लेकर संसार में दान करे तो उसके हृदय में छ: काय के जीवों के प्रति दयाभाव नहीं रहेगा और यदि कोई, छ: काय के जीवों की रक्षा की हृष्टि से

१--- अर्थात्—'जिन आज्ञा को चौढालियो'। इसके लिए देखों 'ज्ञेंन तत्त्व प्रकाश' पृ० १५९-१८७।

सायध दान को रोके तो दान का छोप होगा। इसिलए इन दोनों प्रसंगों से दूर रहने में आत्मिक सुख है। —कि आ॰ २१४५-४६

जिस दान में छः काय के जीवों का नाश है उस दान को देकर कोई मुक्ति नहीं जा सकताः और यदि कोई सावध दान को रोक कर जीवों की रक्षा करे तो उससे भी कर्म नहीं कटेगाः, क्योंकि इससे दूसरों को अन्तराय पहुँचेगा। — जि॰ आ॰ २।४७

सावध दान देने से दया का विनाश होता है और सावध दया से अभयदान का छोप होता है। सावध दान और दया दोनों संसार दृद्धि के कारण हैं, जो इसको अच्छी तरह सममता है, वह बुद्धिमान है। —जि• आ॰ २।४८

जो देव, गुरु और धर्म के लिए छ: काय की हिंसा करता है वह मृद्ध है। वह कुगुरु का बहकाया हुआ जिन मार्ग से विपरीत पड़ गया है। —व॰ वि॰ ११३५। आरम्भ पूर्ण कार्यों में जिसको हर्ष का अनुभव होता है उसके बोध बीज का नाश होता है। समहिष्ट धर्म के लिए कभी भी थोड़ा-सा भी पाप नहीं करता—ऐसा वीर भगवान ने आचाराङ्ग में कहा है। जो एकेन्द्रियों को मार कर पंचेन्द्रियों का पोषण करता है वह निश्चय ही भारी कर्मी का बंध करता है। उसने प्रगट रूप से मच्छ गला ल सचा दी है। पाखिण हयों का धर्म ऐसा ही है। —व॰वि॰ ११३६-३८

छोही से रंगा हुआ वस्त्र छोही से धोने से साफ नहीं हो सकता उसी प्रकार हिंसा में धर्म कहाँ है कि उससे आत्मा उज्ज्वछ हो।

<sup>-</sup>व वि १।३९

## दान और साधु का कर्चव्यः

- (१) यदि साधु को मालूम हो या वह सुने कि गृहस्थ के यहाँ जो भोजन बना है वह दूसरों को दान देने के लिए बनाया है तो संयमी उसे अकल्पनीय समभता हुआ प्रहण न करे।
- (२) इसी तरह दूसरे श्रमणों या भिस्नारियों के लिए बनाया हुआ भोजन संयमी प्रहण नहीं करे।
- (३) इसी तरह याचकों के लिए जो आहार आदि बनाया गया हो उसे संयमी प्रहण न करे।
- (४) इसी तरह अन्य मत के साधुओं के छिए बनाया हुआ आहार पानी संयमी प्रहण न करे।
- (१) भिक्षु, छोटे-बड़े पशु-पक्षी चरने या चुगने के लिये एकत्रित हुए हों तो उनके सामने से न जा, उपयोगपूर्वक दूसरे रास्ते से चला जाय।

- (६) गोचरी गया हुआ भिक्षु, दृसरे धर्म के अनुयायी श्रमण, ब्राह्मण, इपण या भिखारी को, अन्नादि के लिए, किसी के द्वार पर खड़ा देखे तो उसे उलंघ कर न जाय परन्तु उसकी दृष्टि को बचाते हुए दृर खड़ा रहे और उसके चले जाने के बाद भिक्षा के लिए उपस्थित हो।
- (७) जिन घरों में हमेशा अन्तदान दिया जाता हो, या शुरुआत में देव आदि के लिए अप्रपिंड अलग निकालने का नियम हो, या भोजन का आधा या चौथा भाग दान में दिया जाता हो, और उसके कारण बहुत याचक हमेशा वहां एकत्रित होते हों, वहां साधु को भिक्षा मांगने के लिए कभी नहीं जाना चाहिए।
- (८) इस प्रकार संयमी भिक्षु किसी के दान-प्राप्त करने में बाधा-स्वरूप न होता—अन्तराय स्वरूप न होता हुआ भिक्षा चर्चा करे।
- (ह) दान दो प्रकार के हैं: निरवध और सावध। हर्ष पूर्वक सुपात्र को अन्नादि निर्दोष और कल्पनीय वस्तुओं का दान देना निरवध दान है। यह भगवान की आज्ञा में है और सब दान सावध हैं। वं भगवान की आज्ञा में नहीं हैं। सावध दान संसार बृद्धि का कारण है; निरवध दान मुक्ति का मार्ग है। सावध और निरवध दान भिन्न २ हैं। वे कभी एक- मेक नहीं हो सकते। —व॰ वि॰ २।३
  - (१०) निरवद्य दान प्रशंसनीय है। कोई हिंसा करता हो

तो उसका किसी प्रकार अनुमोदन नहीं करना चाहिये, इसिंछए साबद्य दान प्रशंसा योग्य नहीं है।

- (११) गांव में बहुत लोग दान पुण्य के निमित्त भोजन तैयार करते हैं। ऐसे प्रसंग पर इसमें 'पुण्य है' अथवा 'नहीं है' ये दोनों ही उत्तर नहीं देता हुआ साधु कर्म से अलग रह कर निर्वाण को प्राप्त करता है।
- (१२) ऐसे प्रसंगों पर साधु को मौन रहना चाहिए—इस बात का सहारा लेकर कई टार्शनिक कहते हैं कि दान-पुण्य के निमित्त भोजनादि जो तैयार किया जाता है उसमें पुण्य और पाप दोनों होता है —आरम्भ से पाप होता है और दान से पुण्य—इसीलिए साधु को मौन रहने को कहा है। अगर ऐसे दान में एकान्त पाप होता तो भगवान मौन रहने को नहीं कहते परन्तु उसका निषेध करते। इसलिए ऐसे दानों का निषेध नहीं करना चाहिए।
- (१३) सूयगडांग सूत्र के ग्यारहवें अध्ययन की छः गाथा— १६ से २१ की—में दान का निचोड़ किया है; इन गाथाओं का अर्थ साफ है परन्तु विवेक विकल, उपरोक्त मिश्र की मान्यता को, पुष्ट करने के लिए उनका उलटा अर्थ करते हैं। इन गाथाओं का परमार्थ बतलाता हूँ बुद्धिमान निर्णय करें।
- (१४) दान के लिए कोई जीवों की हिंसा करता हो तो साधु उसे कभी अच्छा नहीं जानता। कोई कुए, पी, तलाव आदि खुदवाने और दानशाला खुलवाने में लगा हो और

इसमें धर्म मानता हो—वह यदि साधु को आकर पूछे कि मेरे इन कार्यों से मुक्ते पुण्य होता है कि नहीं, तब साधु को विचार पूर्वक मौन कर लेना चाहिए। साधु—'तुम्हें पुण्य होता है' यह भी न कहे और यह भी न कहे—'तुम्हें पुण्य नहीं होता'। इसका कारण यह है कि दोनों ही बातें कहना कहनेवाले के लिए महाभय की कारण हैं। —च० वि० वा० २।५-६-७

(१५) दान के लिए लोग अनेक त्रस स्थावर जीवों की घात करते हैं। पुण्य कहने से इन जीवों के प्रति दया भाव उठता है। जिस दान में दया नहीं है उसमें पुण्य नहीं हो सकता यह प्रकट है।—चा विश्वा २।८

अन्न-पानी का यह आरम्भ असंयति जीवों को उद्देश कर किया जाता है। यदि इसमें पुण्य नहीं है—ऐसा कहा जाय तो इन प्राणियों को अन्न-पान आदि की अन्तराय होती है। यही कारण समम कर साधु मौन रहता है। —च० वि० टा० २।९

(१६) दूसरे के लाभ में साधु कभी अन्तराय नहीं डालता इसिलिए ऐसे प्रसंगों पर वह जीभ भी नहीं हिलाता — अर्थान पुण्य है या नहीं है इसकी चर्चान कर मीन रहता है।

- च० वि० ढा०, २११०

(१७) 'जो दान की प्रशंसा करता है वह प्राणियों के वध का अनुमोदन करता है और जो इसका निषेध करता है वह जीवों की आजीविका का छेद करता है।'—ऐसा सूचगडांग में कहा है। इस प्रकार दोनों ओर दिवाला देख कर—साधु मौन रहता है। जीव-हिंसा के अनुमोदन से असाता वेदनीय का कन्ध होता है, अन्तराय पहुँचाने से अन्तराय कर्म का बन्ध होता है। जो मौन रह कर मध्यस्थ रहता है वह इन दोनों ओर से आते हुए कर्मों से बच कर निर्वाण को प्राप्त करता है। मौन रहने का परमार्थ यही है दूसरा नहीं। ऐसे दानों में मिश्र—पुण्य-पाप दोनों बतलाना मिथ्यान्व है।

- (१८) उपर में साफ कहा है कि जो दान की प्रशंसा करता है वह छः काय का घाती है। फिर देने-दिरवाने वार्लों का तो कहना ही क्या ? वे भी प्रशंसा करनेवारे के साथी हैं—अर्थात् हिंसक हैं और पाप के भागी हैं। —व॰ वि॰ डा॰ २१११
- (१६) जो हिंसा, मूठ, चोरी और कुशील की प्रशंसा करते हैं वे कालीधार डूबते हैं, फिर इन पापों का आचरण करने और करानेवालों का उद्धार किस प्रकार होगा?

-- च० वि० हा० २।१२

- (२०) सावद्य दान की प्रशंसा करनेवाले को भगवान ने इ: काया का घाती कहा है फिर भी जो देनेवाले को मिश्र कहते हैं वे मूर्ख—मिध्यात्त्वी हैं। —व॰ वि॰ डा॰ २।१४
- (२१) जिस काम की सराहना करने से मनुष्य डूबता है वह काम अवश्य ही बुरा है। उसके करने से मनुष्य गहरा डूबेगा इसमें सन्देह नहीं है। यह सच्ची श्रद्धा सुन कर इसे टढ़तापूर्वक धारण कर अभ्यन्तर शल्य को निकाल फेंको।

<sup>---</sup> व० वि० डा० २।१५

- (२२) भगवान ने साक्य दान की प्रशंसा के जिस तरह बुरे फल बतलाए हैं उसी तरह यह भी कहा है कि साधु को दान का निषेध नहीं करना चाहिए। इसका भी न्याय--परमार्थ सुन लो। —व व वि डा २।१६
- (२३) निषेध नहीं करना-इसका तात्पर्य यह है कि दातार दान दे रहा हो और याचक हर्ष पूर्वक हे रहा हो तो साधु उस समय दातार को यह न कहे कि इसे मत दो—इसमें पाप है। इस तरह दान देते समय यदि साधु निषेध करे तो याचक के अन्तराय पड़ती है जिसके फल बहुत कडुए होते हैं। इसी कारण से निषेध करने की मनाई है। अन्यथा साबदा दान का बुरा फल सूत्रों में बतलाया गया है--इसका बुद्धिमान जांच कर सकते हैं। —च० वि० ढा० २।३९; जि० आ० २।१४
- (२४) यह जो मौन रहने की बात कही है वह किसी वर्त्तमान प्रसंग के अवसर पर ही। यदि सेंद्वान्तिक चर्चा का काम पड़े तो ऐसे कार्य में जैसा फल हो वैसा साधु को बतलाना चाहिए। —च० वि० बाल २।१९,१०

जब कोई इस बात की धारणा के लिए प्रश्न पूछे कि ऐसे कार्यों में पुण्य है या नहीं उस समय साधु नि:संकोच भाव से उसका विवेचन करे तथा इन कार्मों में पाप बतला कर उन्हें छोड़ने का उपदेश करें। उस समय यदि खुले दिल से वह यह कहने में संकोच करे कि इनमें पुण्य नहीं है तब तो सन् सिद्धान्त का प्रचार ही नहीं हो—मिथ्यास्य रूपी अन्धकार कैसे मिटे ?

- (२५) यहाँ जो 'पुण्य है' या 'नहीं है' इन दोनों में से एक भी भाषा न बोलने का कहा है वह भी वर्त्तमान काल को लेकर—यह विचार कर देख सकते हो।—च॰ वि॰ ढा॰ २।२१। उपदेश में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव देखें तो उसके यथातथ्य फल का विवेचन कर सकता है। —च॰ वि॰ ढा॰ २।३५
- (२६) कई-कई कहते हैं कि जो सावद्य दान में पाप बत लाता है वह देने की मनाई करता है। जो इस प्रकार दोनों भाषा को एक मानता है वह भाषा का अजानकार है। वह सावद्य दान की पृष्टि के लिए ऐसी उंधी बात कहता है।

-- च ० वि० हा० २।३७-३८

- (२७) जो दान देते हुए को यह कहता है कि तुम फला को मत दो, उसी के सम्बन्ध में, यह कहा जा सकता है कि, उसने दान का निषेध किया है— देने की मनाही की है। यदि साबद्य दान में पाप है और उसमें कोई पाप बतलाता है तो यह सम मना चाहिए कि उसका ज्ञान बड़ा निर्मल है। व॰वि॰ ढा॰ २।३९
- (२८) भगवान ने असंयित को दान देने में पाप बतलाया है परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने दान को निषेध किया या रोका है। व॰ वि॰ डा॰ २।४०
- (२६) किसी ने साधु से कहा कि आज पीछे तुम मेरे घर कभी मत आना; और किसी ने उसे कड़े वचन कहे। अब साधु

पहिले घर में कभी नहीं जायगा परन्तु दूसरे घर जा भी सकता है। जिस तरह उसे निषेध करना और उसे कड़ी बात कहना ये दोनों अलग-अलग बातें हैं उसी तरह कोई दान देते हुए को मना करता है और कोई सावद्य दान में पाप बतलाता है ये, दोनों वचन भिन्न-भिन्न हैं—एकार्थ नहीं हैं। —च॰ वि॰ डा॰ २।४१-४३

3

# जिन आज्ञा

### आज्ञा में ही प्रभु का धर्म है। -- आचाराज़ धर

×

तीर्थंकर भाषित सद्धर्म द्वीप तुत्य है । जिस तरह द्वीप पर ठहरने बाला प्राणी समुद्र के जल में नहीं हुआ जा सकता उसी तरह जिन भाषित धर्म को पालन करने वाला पाप से नहीं छुआ जा सकता । --आचाराङ्ग ६।३

जो आत्माएँ मुक्त हुई हैं, वे आत्माएँ कोई स्वच्छन्द वर्त्तन से मुक्त नहीं हुई हैं; परन्तु आप्त पुरुष के बोधे हुए मार्ग के प्रबस अवसम्बन से मुक्त हुई हैं। - श्रीमद् राजचन्द्र

कोई भी वीतराग की आज्ञा का पालन हो उस तरह प्रवर्तन करना. मुख्य मान्यता है। - श्रीमद् राजचनद

### जिन आज्ञाः राज मार्ग

- (१) कई नामधारी साधु जिन आज्ञा में भी पाप बतलाते हैं: साधु वीतराग भगवान की आज्ञा रहने से खान-पान करता है। जो खान-पान भगवान की आज्ञा सहित है उसमें भी वे प्रमाद और अन्नत बतलाते हैं परन्तु ऐसा मानना वस्तुस्थिति से उलटा है। —जि॰ आ॰ १। हो॰ १-२
- (२) वस्न, पात्र, कम्बल आदि नाना उपकरण भगवान की आज्ञा से साधु भोगता है। इसमें पाप बतलाते हैं वे विवेकशून्य हैं। ---जि॰ आ॰ १। दो॰ ३
- (३) 'नदी उतरने की आज्ञा साधु को खुद भगवान ने दी है। नदी पार करना प्रत्यक्ष रूप से हिंसा है। इस तरह भगवान की आज्ञा में भी पाप ठहरता है'—ऐसा उनका कहना है।

'इसी तरह और भी बहुत-सी बातों के सम्बन्ध में, भगवान ने अनुमति दी है, जिनमें प्रत्यक्ष जीवों की हिंसा होती है। यहाँ भी पाप होता ही है'। इस तरह अन्य दार्शनिक, भगवान के द्वारा कर सकने योग्य बताए गये कार्य में भी, पाप ठहराते हैं। अब मैं इस विषय पर विवेचन करता हूँ। —जि॰ आ॰ दो॰ ५-७

(४) जो-जो कार्य भगवान की रजा सहित हैं, उनको उपयोग (सावधानी, जागरूकता) सहित करते कदारा जीवों की घात भी हो जाय तो साधु को उस हिंसा का पाप नहीं छगता। न उसके व्रतों पर कोई आंच आती है।

—जि॰ आ॰ १।१-२

१—जिन भगवान की जो-जो आज्ञा हैं वे-वे आज्ञा, सर्व प्राणी, अर्थात् आत्मा के कल्याण के लिए जिनकी कुछ इच्छा है, उन सबको, उस कल्याण की उत्पत्ति हो, और जिस तरह वृद्धिशीलता हो, तथा उस कल्याण की जिस तरह रक्षा हो उस तरह (वे आज्ञाएँ) की हैं। एक आज्ञा जिनागम में कही हो कि, जो आज्ञा अमुक द्रव्य, खेन्न, काल, भाव के संयोग में न पाली जा सकने से आत्मा को बाधाकारी होती हो, तो वहाँ वह आज्ञा गौण कर—निषेध कर—दूसरी आज्ञा तीर्थंकर ने कही है। सर्व विरति करने वाले मुनि को सर्व विरति करते समय के प्रसंग में 'सव्वाई पाणाइ वायं पच्चामि, सव्वाइ मुसावायं पच्चामि, सव्वाइ अदत्ता दाणाइ पच्चामि, सव्वाई मेहुणाई पच्चामि, सव्वाइ परिग्गहाइ पच्चामि' इस उद्देश के वचन उच्चारने का कहा है, अर्थात् 'प्राणातिपात से मैं निवृत होता हूँ, सर्व प्रकार के मुखावाद से मैं निवृत होता हूँ, सर्व

- (१) विधिपूर्वक नदी उतरने की रजा साधु को खुद भगवान देते हैं। यदि नदी उतरने में साधु को पाप लगता हो तो नदी उतरने की रजा देनेवाले भी क्या पाप के भागी नहीं होंगे ? —जि॰ आ॰ १।४
- (६) केवली भगवान खुद नदी पार करते हैं और साधु को इसकी रजा देते हैं। पाप होगा तो दोनों को ही होगा।

-जि॰ आ॰ ११५

(७) साधु और केवली का समान आचार है। यदि नदी पार करने में केवली के पाप लगना मंजूर नहीं तो वह खद्मस्थ के क्यों लगेगा ? — जि॰ आ॰ १।६

में निश्त होता हूँ, सर्व प्रकार के मैथुन से निश्त होता हूँ, और सर्व प्रकार के परिग्रह से निवृत होता हूँ, (सर्व प्रकार के रान्नि मोजन से तथा दृसरे उस-उस तरह के कारणों से निश्त होता हूँ, इस तरह उसके साथ बहुत त्याग के कारण जानना )। इस तरह जो वचन कहे हैं वे, 'सर्व विरत' की भूमिका के उक्षण कहे हैं, तथापि उन पांच महावत में चार महावत—मैथुन त्याग सिवाय—में भगवान ने फिर दूसरी आज्ञा की है, कि जो आज्ञा प्रत्यक्ष तो महावत को बाधाकारी उगती है, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर तो रक्षणकारी है। 'सर्व प्रकार के प्राणातिपात से निश्चत होता हूँ.' ऐसा पञ्चलाण होने पर भी नदी उतरने जैसी प्राणातिपात कप प्रसंग की आज्ञा करनी पड़ी है। यदि यह आज्ञा लोक समुदाय के विशेष समागम में रह कर साधु आराधेगा तो पंच महावत निर्मूल होने का समय आयगा ऐसा जानकर, नदी उतरना भगवान ने कहा है। यह, प्राणातिपात हप प्रत्यक्ष

- (८) नदी उतरने में दोनों से प्राणि-हिंसा होती है। यदि जीवों के मरने से ही पाप लगता हो तब तो दोनों को समान ही प्राणातिपात पाप लगेगा। —जि॰ आ॰ १।७
- (१) यदि नदी पार करने में केवल ज्ञानी को कोई पाप नहीं लगता तो ख्रद्मस्थ साधु को भी पाप नहीं लग सकता। —जि॰ आ॰ १।८
- (१०) यदि कोई तर्क करें कि केवली को तो पाप इसलिए नहीं लगता कि उसके योगों की शुद्धता रहती है, परन्तु छचास्थ के ऐसा हो नहीं सकता अतः साधु को नदी उतरने में पाप है तो यह तर्क मिथ्या है! जि॰ आ॰ १।९

होने पर भी, पाँच महावतों की रक्षा का अमूल्य हेतुरूप होने से प्राणातिपात की निवृक्त रूप है, कारण कि पाँच महावत की रक्षा का हेतु— ऐसा जो कारण—वह प्राणातिपात की निवृत्ति का भी हेतु ही है। प्राणातिपात रूप होने पर भी अप्राणातिपात रूप यह नदी उतरने की क्षाज्ञा होती है, तथापि 'सर्व प्रकार के प्राणातिपात से निवृत्त होता हूँ,' इस वाक्य को उस कारण से एकवार आंच आती है; जो आंच फिर से विचार करने पर तो उसकी विशेष दृढ़ता के लिए माल्यम देती है, उसी प्रकार दूसरे वतों के लिए है। 'परि-प्रह की सर्वथा निवृत्ति करता हूँ,' ऐसा वत होने पर भी वस्त, पात्र, पुस्तकों का सम्बन्ध देखा जाता है, वे अज्ञीकार किए जाते हैं। वे परिग्रह की सर्वथा निवृत्ति के कारण को किसी प्रकार रक्षणरूप होने से कहे हैं, और उससे परिणाम में अपरिग्रहरूप होते हैं; मुर्छारहित होकर नित्य आत्मदशा वढ़ाने के लिए पुस्तकों का अंगीकार कहा है। शरीर संघयण का इस काल में

- (११) जिस विधिपूर्वक केवली भगवान नदी उतरते हैं उस विधिपूर्वक यदि छद्मस्थ नहीं उतरता तो यह ईयां समिति में दोष है। कर्त्तव्य में कोई दोष नहीं आता। — जि॰ आ॰ १।९०
- (१२) चलने में जागरूकता की कमी अज्ञान का फल है। इसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है। जब यह अनुपयोग बहुत अधिक होता है तो उस समय प्रायश्चित ले शुद्ध होना पड़ता है।
  ——जि॰ आ॰ १।११
- (१३) साधु का नदी उतरना, सावद्य (पापमय) मत समभो। यदि यह कार्य सावद्य हो तो संयम ही न रहे और साधु को विराधक की पंक्ति में सुमार होना हो।

-- जि॰ आ॰ १।१२

होनत्त्व देख कर, विक्तिश्चिति प्रथम समाधान रहने के लिए वस्त-पात्रादि का प्रहण कहा है; अर्थात् आत्मिहत दंखा तो परिप्रह रखने का कहा है। प्राणाितपाल किया प्रवर्त्तन कहा है, परन्तु भाव का आकार फेर है। परिप्रह बुद्धि से या प्राणाितपात बुद्धि से कुछ भी करने का कभी भी भगवान ने नहीं कहा है। पांच महावत, सर्वथा नियृतिरूप भगवान ने जहां बोधा है वहां भी दूसंग् जीव के हितार्थ कहा है; और उसमें उसके त्याग जैसा दिखाई देता एसा अपवाद भी आत्म हितार्थ कहा है; अर्थात एक परिणाम होने से त्याग की हुई किया प्रहण कराई है। मेथुन त्याग में जो अपवाद नहीं है उसका हेतु एसा है कि रागद्धेष बिना उसका भंग हो नहीं सकता; और रागद्धोष हैं व आत्मा को अहितकारी हैं; इस कारण से उसमें कोई अपवाद भगवान ने नहीं कहा। नदी का उतरना राग-द्धेष बिना भी हो

- (१४) गये काल में अनन्त जीवों को नदी पार करते हुए केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है और नदी में ही आयुष पूरी कर वे पौचवी भगवती गति को प्राप्त हुए हैं। — जि॰ आ॰ १।१३
- (१४) कई कहते हैं 'साधु को नदी उतरने जितनी हिंसा की छूट रहती है इससे पाप तो उसके लगता ही है पर ब्रत का भंग नहीं होता'। ऐसा कहनेवाले निरे मूर्व हैं।

—जि॰ आ॰ १।१४

- (१६) यदि साधु के इस हिंसा का आगार (छूट) हो तो नदी पार करते वह मोक्ष नहीं जा सकता। यदि हिंसा का आगार हो और उससे पाप लगते रहें तो उसे (मुक्ति के लिए आवश्यक) चवदहवाँ गुणस्यान अयोगी केवली-- कैसे आयगा १ --- जि॰ आ॰ १।१५
- (१७) यदि कोई यह बात कहे कि नदी उतरते समय साधु को असंख्य जीवों के नाश की हिंसा लगती है और उसके लिए प्रायश्चित्त लिए बिना वह शुद्ध नहीं होता तो उसके हृदय में अन्धकार है। —जि॰ आ॰ १।१६

सकता है; पुस्तकादि का प्रहण भी उस प्रकार हो सकता है; परन्तु मैथुन सेवन उस प्रकार नहीं हो सकता; अतः भगवान ने अनपवाद यह व्रत कहा है; और दूसरों में अपवाद आत्म हितार्थ कहा है। ऐसा होने से जिनागम जिम तरह जीव का —तंयम का—रक्षण होता तो उम प्रकार कहने के लिए है। —श्रीमद् राजचन्द्र

- (१८) यदि नदी उतरने के लिए प्रायश्चित लिए बिना साधु निष्पाप नहीं होता तो नदी में मरनेवाला साधु अशुद्ध ही रह जान से मोक्ष कैसे जाता होगा १ —जि॰ आ॰ १।९७
- (१६) यदि साधु के नदी उतरने में दोष (पाप) हो तो जिन भगवान कैसे रजा देते ? जहाँ भगवान की रजा है वहाँ पाप नहीं है। मन में सोच कर देखो। —जि॰ आ॰ ११९८
- (२०) ध्यान, लेश्या, परिणाम, योग और अध्यवसाय ये प्रत्येक प्रशस्त और अप्रशस्त दो तरह के होते हैं। प्रशस्त में भगवान को रजा रहती है अप्रशस्त में नहीं रहती। बुरे ध्यान लेश्यादि से पाप संचय होता है। भले से पापोपार्जन नहीं होता। नदी उत्तरनेवाले के कौन से ध्यान आदि हैं—यह विचारो।

जि॰ आ॰ १।१९-२०

- (२१) छदास्थ और केवली नदी उतरते हैं उस समय आगे केवली और पीछे छदास्थ रहते हैं। छदास्थ, भगवान की रजा के कारण ही, नदी पार करते हैं उनको पाप किस हिसाब से लग सकता है ? जि॰ आ॰ १।२१ ,
- (२२) जिन-शासन में चार तीर्थ में जिन-आज्ञा सब के लिए शिरोधार्य है। जिन आज्ञा में पाप बतलाते हैं, उनकी अद्धा (मान्यता) गल्त है। --जिन आन् ११२२
- (२३) दव से दग्ध समुद्र में कूद सकता है परन्तु यदि समुद्र में ही आग लग जाय तो वह किस जगह जाकर शीतलता प्राप्त करे ! किस जगह सुख को प्राप्त करे !! इसी तरह यदि जिन

भगवान की रजा में भी पाप हो तो किस की आज्ञा में धर्म होगा ? किस की आज्ञा को शिरोधार्य करने से मोक्स होगा ? किस की आज्ञा से कर्मों का क्षय होगा ? —जि॰ आ॰ १।२३।२४

- (२४) वूंदे गिरती हों उस समय भी साधु मात्रा (पेशाब) परठने को जाता है, टट्टी जाता है। इन कामों में भी भगवान की आज्ञा है। इनमें पाप कौन बतला सकता है? जि॰ आ॰ १९६५
- (२५) रात्रि में साधु छघु और बड़ी नीत (टट्टी और पेशाब) परठने के लिए अझांह में जाता है; स्थानक के बाहर रात्रि में सब्काय करता है। इसी तरह काम पड़ने पर साधु रात्रि में अझांह में आना-जाना करता है। ऐसा करने की साधु को खुद भगवान की आज्ञा है। इन सब (कार्यों) में कौन पाप बता सकता है? —जि॰ आ॰ १।२६,२७
- (२६) रात्रि में अझांह में अपकाय के (जल के) जीव पड़ते रहते हैं और उनकी घात साधु से होती रहती है परन्तु इस प्राणि हिंसा का पाप साधु को नहीं लगता उसी न्याय से जिससे कि नदी उतरने में पाप नहीं लगता। — जि॰ आ॰ १।२८
- (२७) नदी में बह जाती हुई साध्वी को हाथ पकड़ा कर थांम सकता है। इस कार्य में भगवान की आज्ञा है इसमें कौन पाप बता सकता है? —जि॰ आ॰ १।२९
- (२८) ईर्या समिति पूर्वक चलते हुए साधु से कदाश जीव की घात हो भी जाय तो भी उस जीव के मरने का अंश मात्र भी पाप उस साधु को नहीं लगता। —जि॰ आ॰ १।३॰

(२६) ईयां समिति बिना चलते हुए साधु से कदाश कोई जीव की घात न भी हो तो भी साधु को छः काय के जीवों की हिंसा का दोष लगता है और कर्मों का बंध होता है।

-- जि॰ आ॰ १।३१

- (३०) जहां जीवों की घात हुई वहां पाप नहीं लगा और जहां जीवों की घात नहीं हुई वहां पाप लगा—यह आश्चर्य की बात है, परन्तु जिनाज्ञा को सुनो—उस पर दृष्टि दो। जिन आज्ञा में कभी पाप मत बतलाओ। —जि० आ० १।३२
- (३१) अब कोई तर्क करे कि गृहस्थ के चलने-फिरने में भगवान की रजा नहीं है तो फिर चले-फिरे बिना साधु को बहराना कैसे होगा? कभी-कभी ऐसा होता है कि बैठे हुए को उठ कर और उमे हुए को बैठ कर बहराना पड़ता है। परन्तु आवक के बैठने-उठने में भगवान की आज्ञा नहीं है तब बारहवां अत किस तरह कार्य रूप में परिणत किया जाय? अब यदि भगवान की आज्ञा के बाहर के कार्यों के करने में पाप लगता है तब तो हलने-चलने में भी पाप ही हुआ पर साधुओं को बहराने में प्रत्यक्ष धर्म है। कोई कहता है कि गृहस्थ के चलने में भगवान की आज्ञा नहीं परन्तु चल कर बहराने में प्रकट रूप से धर्म है। इस तरह बिना भगवान की आज्ञा के चलने में भी पाप नहीं हुआ। इस तरह कुहेतु खड़े कर अज्ञानी आज्ञा बाहर भी धर्म ठहराते हैं। अब जिन आज्ञा में धर्म श्रद्धने के जबाव सुनो। ---जि॰ आ॰ ११३३-३०

- (३२) मन-वचन-काया ये तीनों योग सावद्य निरवद्य होते हैं। निरवद्य योगों में प्रवर्तन करने की भगवान की आज्ञा है। —जि॰ आ॰ १।३८
- (३३) योग—मन-वचन-काय के व्यापार को कहते हैं। यह व्यापार शुभ या अशुभ दो तरह का होता है। भले योगों को प्रवर्ताने की जिन आज्ञा है, बुरे जोग भगवान की आज्ञा के बाहर हैं। ——जि॰ आ॰ १।३९
- (३४) जिन भगवान मन-वचन-काया के योग भले प्रवर्त्ताने को गृहस्थ को कहते हैं। अब काय योग शुभ रूप से किस प्रकार प्रवर्त्ताया जाता है—यह बतलाता हूँ।

—জি০ সাত ৭া४০

- (३६) निरवद्य कर्त्तव्य करने की भगवान आज्ञा करते हैं। यह निरवद्य कर्त्तव्य ही शुभ योग है। तू निरवद्य कर्त्तव्य को आगे कर, उसे करने की भगवान की आज्ञा है। —जि॰ आ॰ १।४१
- (३६) साधुओं को हाथों से आहारादि बहराया जाता है प्रसंगवश बहराते समय उठना-बैठना भी होता है। यह बहराने का कर्तव्य निरवद्य है। उसमें श्री जिन भगवान की आज्ञा है। —जि॰ आ॰ १।४२
- (३७) भगवान गृहस्थ को निरवद्य कर्तव्य करने की आज्ञा देते हैं। कर्तव्य काया द्वारा ही वह करेगा परन्तु भगवान ऐसा नहीं कहेंगे कि तू शरीर को चला (उससे क्रिया कर)।

<sup>---</sup>जि॰ आ॰ १।४३

- (३८) निरवद्य कत्तव्य की आज्ञा देने में कोई पाप नहीं लगता परन्तु हलने-चलने की आज्ञा देने से गृहस्थ से संभोग माना जायगा। —जि॰ आ॰ १।४४
- (३६) बैठो, सोबो, खड़े रहो, या जाबो -- साधु गृहस्थ से ऐसा नहीं कह सकता। इसके लिए देखो दशवैकालिक सूत्र के सातवें अध्ययन की ४७ वीं गाथा। जि॰ आ॰ १४५
- (४०) खड़े होकर करने के कर्तव्य को, बैठ कर करने के कर्तव्य को करने की आज्ञा जिन भगवान करते हैं परन्तु बैठने या खड़े होने के लिए गृहस्थ को नहीं कहते। इस अन्तर पर विचार करो। —जि• आ॰ १।४६
- (४१) निरवद्य कर्त्तव्य की आज्ञा देने से निरवद्य चलना उसमें आ जाता है, परन्तु कर्त्तव्य को छोड़ केवल मात्र चलने फिरने की आज्ञा देने से गृहस्थ से संभोग होता है।—जि॰ आ॰ १।४७
- ( ४२ ) गृहस्थ के द्वार पर कपड़ादि पड़े हों और इस कारण साधु भीतर नहीं जा सकता हो तो उस समय यदि गृहस्थ वस्त्र को दूर कर साधु को आने-जाने का पथ दे तो यह कर्त्तव्य निरवद्य है—अच्छा है। परन्तु वही यदि कपड़े को दूर करना केवल कपड़े को उठाने की दृष्टि से हो तो सावद्य कर्त्तव्य है।

- जि॰ आ॰ १।४८-४९

(४३) यही कारण है कि साधु गृहस्थ को मार्ग देने के लिए कहता है पर ऐसा नहीं कहता कि वस्त्र समेट कर इकट्ठा कर लो। --- जि॰ आ॰ १।५०

- (४४) श्रावक की परस्पर व्यावच में और क्षेम कुशल पूछने में जरा भी भगवान की आज्ञा मालूम नहीं देती। जो तत्त्व को जानतें नहीं वे इसमें धर्म बतलाते हैं। —जि॰ आ॰ १।५३
- (४५) श्रावक की व्यावच करनेवाला शरीर को साज देता है। वह छः काय के लिए घातक शास्त्र को तीक्ष्ण करता है इसलिए ऐसी व्यावच करने की आज्ञा जिन भगवान नहीं करते। —जि॰ आ॰ ११५४
- (४६) जो गृहस्थ की व्यावच करता है उस साधु के अट्टाइसवां अणाचार लगता है; क्षेम कुशल पूछने पर सोलहवां अणाचार लगता है। इसमें भी धर्म नहीं है। जि॰ आ॰ १।५५
- (४७) शरीर आदिक को श्रावक पूंजता है, या मात्रादिक को परठता है इन कार्यों में जिन आज्ञा नहीं है। ये कार्य शरीर के हैं, इनमें धर्म नहीं है, धर्म होता तो जिन भगवान अवश्य आज्ञा देते। —जि॰ आ॰ ३।५६-५७

## कहाँ जिन-आज्ञा और कहाँ नहीं ?

(事)

- (१) जिन शासन में आज्ञा को बहुत ऊँचा आसन दिया हुआ है। जो जिन आज्ञा को नहीं पहचानते वे साथ मूर्ख हैं।
  —जि॰ आ २। दो॰ १
- (२) संसार के कार्य मात्र दो तरह के हैं—एक सावध और दूसरे निरवध; निरवध में जिन आज्ञा रहती है। निरवध कृत्यों से मोक्ष प्राप्त होता है। —जि॰ आ॰ २। दो॰ २
- (३) सावद्य कृत्यों में जिन आज्ञा नहीं है; सावद्य करणी से कर्मों का बंध होता है। इसमें जरा भी धर्म मत जानो। —जि॰ आ॰ २। हो॰ ३
- (४) कहाँ-कहाँ जिन आज्ञा है और कहाँ-कहाँ नहीं है— अब यह बतलाता हूँ—बुद्धिमान विचार कर निर्णय करें। — जि॰ आ॰ २। हो॰ ४

- (१) यदि कोई नौकारसी का भी पश्चलाण करता है तो उसको आप आज्ञा देते हैं परन्तु कोई लाखों ही संसार में दान दे तो आप पृक्षने पर चुपचाप रहते हैं। — जि॰ आ॰ २।१
- (६) आपकी आज्ञानुमोदित नौकारसी करने से आठ कर्मों का क्षय होता है; यदि कोई संसार में लाखों ही दान दे तो भी यह आपका बतलाया धर्म नहीं है। — जि॰ आ॰ २।२
- (७) एक अंतर मुहूर्त के लिए भी यदि कोई एक चने का त्याग करे तो जिनराज उसमें आज्ञा देते हैं परन्तु यदि कोई लाखों ही प्राणियों की धन देकर रक्षा करने को तैयार हो तो भी आप मौन धारण कर लेते हैं। —जि॰ आ॰ २।३
- (८) अंतर मुहूर्त के लिए भी एक भूगडे जितने का भी त्याग करना आपका सिखाया हुआ धर्म है। इससे जीव के कर्म कटते हैं और उत्कृष्ट परम सुख की प्राप्ति होती है।

—जि॰ आ॰ २।४

(६) कोई जीवों को लाखों रूपये देकर हुड़ाने पर उद्यत हो तो भी वह आपका बतलाया हुआ धर्म नहीं है; यह केवल लोकिक उपकार है, इससे कर्म नहीं कटते।

---जि॰ आ॰ १।५

(१०) कोई साधु-सन्तों को एक तिनका मात्र भी बहरावं तो उसकी आप स्वमुख से आज्ञा देते हैं परन्तु यदि कोई करोड़ों ही श्रावक जिमाने को तैथ्यार हो तो भी उसके लिए अंश मात्र भी आज्ञा नहीं देते। —जि॰ आ॰ २।६

- (११) साधु को एक तिनके मात्र बहराने में भी बारहवाँ अत फलीमूत होता है इसलिये कर्म का क्षय होता जान कर आपने इसकी आज्ञा दी है, परन्तु कोई करोड़ ही आवकों को क्यों न जिमावे आप इस कार्य को सावद्य मानते हैं। यह जिमाना छः प्रकार के जीवों के लिए शक्त तैयार करना है और एकान्त पाप है। —जि॰ आ॰ २।७-४
- (१२) कोई श्रावकों की व्यावच करे वहाँ भी आप मौन रहते हैं। इस व्यावच से छः प्रकार के जीवों के लिए घातक शक्ष तीला होता है। इस कृत्य को आपने बुरा समका है।

--जि॰ आ॰ २।९

- (१३) कोई सूत्र सिद्धान्त को खुले मुँह पढ़े या करोड़ों ही नवकार खुले मुँह गिने तो उसमें आपकी आज्ञा नहीं है और न उसमें जरा भी धर्म है। जि॰ आ॰ २।१०
- (१४) जो खुले मुँह से नवकार गुणता है वह असंख्यात जीवों की घात करता है इसमें धर्म सममना निरा भोलापन है।

—जि॰ आ॰ २।१९

- (१४) यत्रपूर्वक एक भी नवकार के गिनने से करोड़ों भवों के कर्मों का नाश होता है। इसमें आपकी आज्ञा है और कर्म क्षय रूप (निर्जरा) धर्म है। --जि॰ आ॰ २।१२
- (१६) कोई साधु नाम धरा कर भी सावद्य दान की प्रशंसा करता है वह भगवान के वेष को लजाता है, उसके घट में घोर अज्ञान है। —जि॰ आ॰ २।१३

- (१७) जिसने आपकी आज्ञा और मौन को पहचान किया उसने आपको भी पहचान किया। उसके नीच योनि भी टल गयी। —जि॰ आ॰ २।३९
- (१८) जिसने आपकी आज्ञा और मौन को नहीं पहचाना उसने आपको भी नहीं पहचाना। उसके नीच योनि का बंध होगा। —जि॰ आ॰ २।४०
- (१६) जो खाज़ा बाहर धर्म क्तलाते हैं और जो आज़ा में पाप बतलाते हैं वे दोनों विचारे मूठा विखाप कर डूब रहे हैं।
- (२०) आपका धर्म आपकी आज्ञा में है उसके बाहर नहीं। जो जिन धर्म को आपकी आज्ञा के बाहर बतलाते हैं वे निरे मूर्ख हैं। —जि॰ आ० २४२२
- (२१) आप अवसर देखकर बोले, अवसर देखकर मीन धारण किया। जिस कार्य में आपकी आज्ञा (सम्मति) नहीं है वह कार्य बिलकुल पापमय है। —जि॰ आ॰ २।४३
- (२२) मन, वाणी और शरीर द्वारा त्रिविध हिंसा न करने को भगवान ने द्वा कहा है और सुपात्र को देना दान बत लाया है। ऐसे दान और द्या से सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। —जि॰ आ॰ २।४९
- (२३) दया और दान ये दोनों मोक्ष के मार्ग हैं और जिन आज्ञा सहित हैं इनकी जिस किसी ने भले प्रकार से आराधना की है उन्होंने मनुष्य जीवन को जीता है। —जि॰ आ॰ २।५०

#### (福)

(१) कई छोग जिन आज्ञा के बाहर भी धर्म बतलाते हैं और कई आज्ञांकित कार्यों में भी पाप। पर ऐसा कहना शास सम्बद्ध आहीं हैं ि छोग रूढ़ि में पड़े डूब रहे हैं।

-- जि॰ आ ॰ ३। दो॰ २-३; ३।१

- (२) कई कहते हैं कि समा भेद यह है कि धर्म के कार्यों में आज्ञा देना, पाप के कार्यों का निषेध करना और जिन कार्यों में पाप धर्म दोनों मिश्रित हों वहां आज्ञा या निषेध न कर मौन रखना। —जि॰ आ॰ ३। दो॰ ४
- (३) कई धर्म और पाप मिश्रित होना स्वीकार नहीं करते, पर हिंसा के कार्यों में धर्म बतलाते हैं ऐसी थापना करनेवाले कर्मों से भारी होते हैं। जि॰ आ॰ ३। दो॰ ६
- (४) भगवान का धर्म भगवान की आज्ञा में है, उसके बाहर नहीं। भगवान के धर्म से पुराने कर्म क्षय होते हैं नए बंधते नहीं। इसका ख़लासा आगे है। जि॰ आ॰ ३। दो॰ १,७
- (४) ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप वे मोक्ष के चार मार्ग हैं। इन चारों में प्रभु की आज्ञा है। इनके अतिरिक्त और कहीं धर्म नहीं है। ---जि॰ आ॰ ३।२
- (६) इन चार में से किसी की भी आज्ञा मांगने से भग वान देते हैं। इनके बाहर के कार्यों के लिए आज्ञा मंगाने पर प्रभु मौन धारण कर लेते हैं। भगवान की सम्मति विना का कार्य बिलकुल निकृष्ट होता है। — जि॰ आ॰ ३१३-४

- (७) बीस प्रकार से नए कमों का संचार रुकता है और बारह प्रकार से पुराने कर्म मड़ कर दूर होते हैं। नए कमों का संचय रोकना और पुराने कमों को माड़ कर दूर करना—यही भगवान का बत अया धर्म है। इन उपायों को अंगीकार करने में भगवान की आज्ञा है। —जि॰ आ॰ ३१५
- (८) जिन कर्त्तन्यों से नए कमे आने सकते हैं और जिन कर्त्तन्यों से पुराने कर्म दूर होते हैं उन कर्त्तन्यों के सिवा और कहीं भगवान की आज्ञा नहीं है। उपरोक्त दो प्रकार के कर्त्तन्यों के सिवा सब कर्त्तन्य सावद्य हैं। —जि॰ आ॰ ३१६
- (१) अरिहन्त भगवान को देव कहा गया है, निर्माध साधु को गुरु कहा है और केवली भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों को धर्म। —जि॰ आ॰ ३।०
- (१०) केवली भगवान का कहा हुआ धर्म ही मंगल है, यही उत्तम है और इसी धर्म की शरण लेनी चाहिए। जिन धर्म जिन आज्ञा से प्रमाणित है। —जि॰ आ॰ ३।९
- (११) सूत्रों में जगह-जगह केवली भगवान द्वारा कहा हुआ धर्म बतलाया गया है। जहां भगवान ने मौन धारण किया वहां धर्म नहीं है। मौन धारण तो वहां किया है जहां दोनों ओर से कर्म बन्धन की संभावना है। —जि॰ आ॰ ३।५०
- (१२) धर्मध्यान और शुक्क ध्यान की भगवान ने बार बार आज्ञा की है, आर्त और रौद्र ये दोनों ध्यान हेय हैं इनको ध्याना प्रमु आज्ञा के बाहर है। —जि॰ आ॰ ३।१२

- (१३) चार बातें मंगलक्ष्य, चार बातें उत्तम और चार शरण रूप कही हैं। ये सब प्रभु आज्ञा-सम्मत हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो आज्ञा के उपरांत भी ठीक हो। —जि॰ आ॰ ३१९४
- (१४) शुभ परिणाम, शुभ अध्यवसाय, आज्ञा सम्मत हैं, बुरे परिणाम और बुरे अध्यवसाय आज्ञा सम्मत नहीं हैं। पहिले अध्यवसाय आदि से कर्मों का निपात होता है, दूसरों से कर्मों का महण। जि॰ आ॰ ३११५-१७
- (१५) तेजु, पद्म और शुक्क ये तीनों शुभ लेश्याएँ हैं। बाकी तीन—कृष्ण, नील और कापोत अशुभ लेश्याएँ हैं। पहली प्रभु आज्ञा-सम्मत हैं और निर्जरा की हेतु हैं दूसरी प्रभु आज्ञा सम्मत नहीं हैं और कर्म-पाप कर्म प्रहण की हेतु हैं। —जि॰ आ॰ ३११४
- (१६) सर्व मूल गुण और सर्व उत्तर गुण तथा देश मूल गुण और देश उतर गुण इन सन गुणों में प्रभु की आज्ञा है। ऐसा गुण नहीं जो आज्ञा उपरांत भी हो। — जि॰ आ॰ ३।१८
- (१७) अर्थ दो तरह के हैं- एक परमार्थ दूसरा अनर्थ। पर मार्थ में भगवान की रजा है, अनर्थ में आज्ञा नहीं है।-जि॰आ॰ ३।१९
- (१८) सर्व व्रत और देश व्रत जो क्रमशः साधु और श्रावक के लिए हैं—इनमें जिन आज्ञा है। व्रतों के उपरांत अधर्म है—पाप है। —जि॰ आ॰ ३।२०
- (१६) जो प्रभु आज्ञा को छोप कर स्वछन्दता से चलते हैं वे ज्ञानादिक धन से रहित होते हैं'। —जि॰ आ॰ ३।२१

१—देखो--आचाराङ्ग, २।६।

- (२०) भगवान का कथन है कि साधु सदा इस बात का ध्यान करे कि प्रभु , हारों आहा किया हुआ धर्म ही मेरा है। अन्य धर्म मेरा नहीं। —कि आ०३।२४
- (२१) संयम और तपमय परिणाम आज्ञा सहित हैं। आज्ञा रहित धर्म अच्छा नहीं है जिन भगवान ने इसे परास्त्र समान कहा है। —जि॰ आ॰ ३१२५
- (२२) आश्रव और निर्जरा के कर्ताव्य भिन्न-भिन्न बत लाए हैं। परन्तु प्रभु आज्ञा को सममनेवाला भिन्न २ जानेगा। —जि॰ आ॰ ३।२६
- (२३) आचाराङ्ग सूत्र के पांचवें अध्ययन के तृतीय उद्देशक में कहा है कि तीर्थंकरों ने जो धर्म चलाया है बही मोक्ष का मार्ग है। दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है। — जि॰ आ॰ ३।२८
- (२४) गुरु शिष्य को संबोधन कर कहते हैं कि तुम्हें दो बातें कभी न हो—(१) आज्ञा बाहर के कृत्यों में उद्यम (२) आज्ञा सम्मत कृत्यों के करने में आलम । — जि॰ आ॰ ३।२९
- (२४) आचाराक सूत्र के पांचवें अध्ययन में कहा है— कुमार्ग में आचरण करना और सुमार्ग में प्रवृत्ति करने में आलस करना ये दोनों दुर्गति के कारण हैं। — जि॰ आ॰ ३।३०
- (२६) जिन मार्ग को नहीं जाननेवाले को जिन उपदेश का लाभ नहीं मिलता । —जि॰ आ॰ ३।३९

१-देखो- आचाराङ, ६।१।

२ —देखो--आचाराङ्ग, ४।३।

- (२७) जो असंयम छोड़ संयम, कुराँ छ छोड़ ह्रह्मचर्य, अकंट्र आचार छोड़ कल्प आचार, अकंट्र छोड़ हान, पाप क्रिया छोड़ भली क्रिया, मिर्थ्यात्व छोड़ सम्यक्त, अवीध छोड़ बोध, और उन्मार्ग को छोड़ सन्मार्ग को आदर देता है— उसकी आत्मा शुद्ध होती है। —कि आ २३३ -४१
- (२८) जिन उपदेश से उपरोक्त आठ बोडों से कर्मों का कन्ध जान कर उन्हें झोड़ता है और जिन आज्ञा से उनके प्रति पक्षी आठ बोडों को अंगीकार करता है वह परम पद निर्वाण को प्राप्त करता है। जि॰ आ॰ ३।४२

#### (ग)

(१) साधु सामायिक त्रत अङ्गीकार करते समय सावद्य कृत्यों का त्याग करता है। इन त्यागे हुए सावद्य कृत्यों में से कोई कृत्य श्रावक करता है तो उसमें भी जिन आज्ञा मत समक।

—জি৽ সা ধাণ

- (२) श्रावक सामायिक या पौषध करते समय सावद्य कामों का पश्चलाण करता है। इन्हीं सावद्य कार्यों को सामा यिक के बाहर भी यदि श्रावक करता है तो उसमें भी जिन धर्म नहीं है। —जि॰ आ॰ ४।२
- (३) जिन धर्म की जिन भगवान आज्ञा करते हैं और उसकी शिक्षा देते हैं परन्तु भगवान की आण के उपरांत के कार्यों

का शिक्षक कीन है और कीन उनकी आज्ञा करता है ? —जि॰ आ॰ ४१४

- (४) कई आज्ञा बाहर पाप और पुण्य मिश्रित बतलाते हैं और कई एक मात्र धर्म ही। उनसे कहना चाहिए कि यह धर्म किसने बतलाया है उसका नाम बतलाओ। — जि॰ आ॰ ४।५
- (५) इस धर्म और मिश्र के सिद्धान्त का प्रक्रपक कौन है और कौन उसकी आज्ञा देता है ? देव, गुरु तो मौन धारण कर अलग हो गये हैं। ऐसे विचित्र सिद्धान्त की उत्पत्ति का कर्ता कौन है ? जि॰ आ॰ ४।६
- (६) कोई कहे कि मेरो माता बांक है और मैं पुत्र हूँ उसी तरह मूर्ज कहते हैं कि जिन आज्ञा रहित कृत्य करने में भी धर्म है। — जि॰ आ॰ ४।९०
- (७) जिस तरह बिना बापके बेटा नहीं हो सकता, उसी तरह जिन आज्ञा बिना धर्म नहीं होगा; जिन आज्ञा में ही जिन धर्म होगा। आज्ञा बिना धर्म नहीं होगा। —जि॰ आ॰ ४।११
- (८) मा बिना बेटे का जन्म नहीं हो सकता। जो बेटे को जन्म देगी वह बाँम नहीं हो सकती। इसी तरह जिन आज्ञा बिना धर्म नहीं हो सकता और जहाँ जिन आज्ञा होगी वहाँ पाप नहीं हो सकता। —जि॰ आ॰ ४१९२
- (१) घघु पक्षी और चोर इन दोनों को अन्धेरी रात अच्छी लगती है उसी तरह कर्मों से भारी बने जीवों को जिन आज्ञा के बाहर का धर्म अच्छा लगता है। — जि॰ आ॰ ४।९३

(१०) काग, निमोली खाने में सुख मानता है और भण्डसूर विष्टा खाने में आनन्द प्राप्त करता है। काग और भण्डसूर की तरह जो मनुष्य होते हैं वे आज्ञा बाहर की करणी में रीमते हैं।

—जि• आ• ४।१४

- (११) जो गुरु आदि की आज्ञा नहीं मानता वह स्वछंद और अविनयशील कहलाता है, इसी तरह कई जिन आज्ञा बिना कार्य करते हैं वे भी जिन धर्म से विपरीत हैं। —जि॰ आ॰ ४।१६
- (१२) जिस तरह भ्रष्ट हुए मनुष्य को न्यात के बाहर कर दिया जाता है और उसे न्यात के बाहर भटकना पड़ता है उसी तरह भगवान की आज्ञा के बाहर भ्रष्ट धर्म है। उसमें कभी अच्छाई नहीं हो सकती। --जि॰ आ॰ ४।१८
- (१३) जो न्यात बाहर होता है, वह न्यात सामिल नहीं होता, उसको एक पाँत में नहीं बैठाया जाता, उसी तरह जिन आज्ञा बिना धर्म अयोग होता है ऐसे धर्म के आचरण से मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती। —जि॰ आ॰ ४।१९
- (१४) यदि जिन आज्ञा रहित करणी में भी धर्म होता है तो फिर जिन आज्ञा से मतलब ही क्या है? फिर मनमानी करणी ही आचारणीय है तब तो सभी कृत्यों में धर्म हुआ!

--- जि॰ आ॰ ४।२०

(१५) जिन आज्ञा असम्मत करणी में यदि पाप नहीं होता और धर्म होता है तो फिर यह बतलाओं कि किस करणी से पाप होता है ? —जि॰ आ॰ ४।२१

- (१६) यदि कोई वेश्या के पुत्र को पूछे कि तुम्हारी माता और तुम्हारा पिता कौन है ? तब वह किस बाप का नाम बतला सकता है ? उसी प्रकार इन 'मिश्र' मान्यता बालों की बात है। —जि॰ आ॰ ४।७
- (१७) वेश्या के उदरजाता का जो वैसे ही स्वभाव वाला होगा वही इच्छा कर बाप बनेगा, वैसे ही पाखण्डी ही जिन आज्ञा के बाहर धर्म और मिश्री को उहराते हैं। —जि॰ आ॰ ४१८
- (१८) ये तो मूर्जी को रिफाने के लिए जिन आज्ञा के बाहर के कार्यों में धर्म ठहराते हैं। —जि॰ आ॰ ४।२३
- (१६) जो आज्ञा बाहर धर्म कहते हैं वे खुद ही आज्ञा बाहर हैं। ऐसी श्रद्धा से वे डूब रहे हैं और भव-भव में खराब होंगे। — जि॰ आ॰ ४।२४
- (२०) ऐसी मान्यता वाले वे जैन धर्म से पतित हैं, उनकी हिये की आंखें फूट चुकी हैं, वे अंधरे में सूरज उगा कहते हैं।

-- जि॰ आ० ४।२५

(२१) जो आज्ञा बाहर के कार्य करते हैं वे दुर्गति के नेता हैं। जो जिन आज्ञा के कार्य करते हैं वे निर्वाण को पाते हैं।

-- जि॰ आ॰ ४।२६

(२२) ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये चारों आज्ञा -सम्मत हैं। इन चार में जिन भगवान ने धर्म बतछाया है। इनके सिवा और कोई ऐसी बात बतछाओं जिसमें धर्म होता हो ? — जि॰ आ॰ ४।२२ V

समकित

ऐसी संज्ञा मत रखो कि लोक और अलोक नहीं है, विश्वास करो कि लोक और अलोक है; मत विकास करो कि जीव और अजीव नहीं है पर विकास करो कि जीव और अजीव है; मत विकास करो कि धर्म और अधर्म नहीं है पर विकास करो कि धर्म और अधर्म है। मत विकास करों कि पुण्य और पाप नहीं है पर विख्वास रक्खों कि पुण्य और पाप है; मत विक्वास करो कि बंध और मोक्ष नहीं है पर विक्वास करो कि बंध और मोक्ष है: मत विकास करो कि आश्रव और संबर नहीं है पर विकास करों कि आश्रव और संवर है: मत विकास करों कि कर्म का भोग और निर्जरा नहीं है पर विस्वास करो कि कर्म का फल और निर्जरा है: मत विक्वास करों कि किया और अक्रिया नहीं है पर विक्वास करों कि किया और अकिया है; मत विस्वास करों कि कोध और मान नहीं है पर विश्वास करो कि कोध और मान है; मत विश्वास करो कि माया और लोभ नहीं है पर विस्वास करो कि माया और लोभ है; मत विस्वास करों कि राग और द्वेष नहीं है पर विस्वास करों कि राग और द्वेष है; मत विकास करो कि चार गतिरूप संसार नहीं है पर विकास करो कि चार गतिरूप संसार है; मत विख्वास करों कि मोक्ष और अमोक्ष नहीं है पर विस्वास करो कि मोक्ष और अमोक्ष है; मत विस्वास करो कि मोक्षगतीं का स्थान नहीं है पर विस्वास करो कि मोक्षगतों का स्थान है; मत विस्वास करो कि साथ और असाध नहीं है पर विस्वास करो कि साधु और असाधु है; और मत विख्वास करो कि कत्याण और पाप नहीं है पर विख्वास करो कि कल्याण और पाप है।

मृयगढांग मृत्र श्रु॰ २, अ॰ ५।१२-२८

# समकित के अङ्ग उपाङ्ग

#### समकित की महिमा

- (१) दृढ़ समिकत धारण करनेवाले थोड़े होते हैं और दृढ़ समिकत बिना मोक्ष दृर ही रहता है। हे भन्य जीवो ! तुम सुनो ! समिकत विरले शूरों को ही मिलती है।
  - --- ह० स०, ° १
- (२) 'समिकत-समिकत' सब कोई चिल्ला रहे हैं परन्तु उसका वास्तविक मर्म कोई नहीं जानता (कम जानते हैं)। वे घट विरहे हैं जिनमें समिकत प्रगट होता है। ह० स०, २

१--अर्थात्--'दढ़ समकित की डाल' गा॰ १। इस डाल के लिए देखी 'श्रावक धर्म विचार' नामक पुस्तक पृ० २७-३५

- (३) जिस घट में समकित-रूपी तेजवान सूर्य उगता है उस घट में प्रकाश हो जाता है और अन्धकार दूर चला जाता है। — ह० स॰, ३
- (४) जिस तरह सर-सर कमल नहीं होते, बन-बन अगर नहीं होती, घर-घर में घन नहीं होता, जन-जन पण्डित नहीं होता, उसी प्रकार सब जीव समकित नहीं पाते। —ह॰ स॰, ३
- (१) प्रत्येक पर्वत पर हाथो नहीं होता, पोल-पोल में प्रासाद नहीं होता, न प्रत्येक कुसुम में सुवास होती हैं और न फल-फल में मीठा स्वाद, उसी प्रकार समकित हर घट में नहीं होता।

**─ह**∘ स∘, ४

- (६) सब खानों में हीरा नहीं होता, सब बागों में चन्दन नहीं होता, न जहाँ-तहाँ रक्ष राशि होती है और न सब नाग मणिधर ही होते हैं, वैसे ही सब प्राणी समकित नहीं पाते।
  - —ह० स०,६
- (७) सब पुरुष शूर नहीं होते, न सब ब्रह्मचारी होते हैं। नारी भी सब सुलक्षणी नहीं होती, पुरुष भी विरले ही गुण भण्डार होते हैं, उसी प्रकार सब प्राणी समकिती नहीं होते।
  - —**ह**० स०, ७
- (८) सब पर्वतों में सोना नहीं होता, कस्तूरी भी ठाम-ठाम नहीं मिळतो, सब सीपों में मोती नहीं होता और न गांब-गांब में केशर होती है, उसी प्रकार समकित सब प्राणियों को प्राप्त नहीं होता। —ह॰ स॰, ८

(६) छिब्ध सब को उत्पन्न नहीं होती, न सब मुक्ति जाते हैं, सब सिंह केशरी नहीं होते, साधु जहां-तहां समाधि नहीं रमाते और न तीर्थंकर चक्रवर्ती की पदवी सब को मिछती है, उसी प्रकार समिकत सब प्राणी नहीं पाए हुए होते हैं।

- EO HO \$190

#### समकित क्या और मिथ्याच्य क्या ?

- (१०) नव पदार्थों में से जो एक को भी उलटा (विपरीत) श्रद्धता है वह मूल में मिध्यास्वी है। अनेक इस मिध्यास्व के अम में भूले हैं। —ह॰ स॰ ११
- (११) दस मिथ्यात्त्व में से कदाश किसी के एक भी बाकी रह जाता है तो उसके पहला गुणस्थान कहा जाता है—विवेक पूर्वक इसे सममो। इ॰ स॰ १२
- (१२) जो नव तत्त्व को सममे विना साधु का वेष धारण कर लेता है उसे आचार की बात समम नहीं पड़ती और वह कर्मों से विशेष भारी होता है। —ह॰ स॰ १३
- (१४) भोले लोग पकड़ी हुई लीक को नहीं छोड़ते और मूठी पक्षपात करते रहते हैं। कुगुरुओं के बह्काए हुए वे अधिक-अधिक ड्बते जाते हैं। —ह॰ स॰ १४
- (१४) दान, शील, तप और भावना ये चार मोक्ष के मार्ग हैं। सुपात्र दान क्या है यह जाने बिना जरा भी गरज नहीं सरती। — ह॰ स॰ १५

- (१६) नव तस्वों को सुआं श्रद्धने से दसों ही मिथ्यास्व ह्युट जाते हैं – और इस प्रकार समकित आता है। सूत्र की यह बात मानो। – ह॰ स॰ १६
- (१७) जो देव, गुरु और धर्म को मिश्र नहीं मानता परन्तु कर्ममळ रहित अरिहन्तों को देव, परिम्रह रहित निर्मंथों को निर्मळ गुरु और हिंसा रहित अहिंसामय धर्म को निर्मळ धर्म मानता है उसके हृदय का भ्रम मिट चुका होता है।

-- ह० स० १७

#### समकित और धर्म का सम्बन्ध

- (१८) समिकत आने से साधु-धर्म और श्रावक-धर्म की भावना उत्पन्न होती है जिससे आठों ही कर्म टूटते हैं और प्राणी शीव ही शिव रमणी को वरता है। ——ह० स० १८
- (१६) समिकत आए बिना अज्ञान में शुद्ध आचार का पालन किया वे नव प्रवेयक तक ही ऊँचे गये परन्तु उनकी वास्तिविक गरज नहीं सरी अर्थात् उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ।

-- ह० स० १९

#### समकित की दृहता का उपाय

- (२०) जो पाखिण्डियों की संगत करता है वह जिन भगवान की आज्ञा का लोप करता है। शङ्का पड़ उसकी समकित नन्दन मणियारे की तरह चली जाती है। —ह० स० २०
- (२१) कामदेव और अरणक प्रधान दसों ही श्रावक प्रशंसा योग्य हैं। वे निशंक हट रहे और देव के डिगाने पर भी

नहीं डिगे। उन्हीं की तरह जिनके हाड़ और हाड़ की मजाएँ साररूप जिन बचनों से रंग गई हैं—जिन्हें अरिहन्त बचन रुचे हैं और जिन्होंने उन्हें अंगीकार किया है उन मनुष्यों का जन्म लेना धन्य है। —ह॰ स॰ २९,२२

(२२) ज्ञान, दर्शन-चारित्र और तप—इनको छोड़ मैं तो और कोई भी धर्म नहीं जानता। हे नरनारियो ! यह सब सुन कर मन में कुछ विचार करना। —ह॰ स॰ २३

#### स्वरूप विवेचन

- (१) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! तू सच्चे देव का आचार नहीं जानता, न तुम्हें वास्तविक गुरु की कोई खबर है, धर्म का तू रहस्य नहीं जानता और केवल अभिमान में हवा फिरता है। —पा॰ स॰ ११
- (२) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! तू नवतत्त्व के भेद नहीं जानता केवल मूठी लपराई करता है, तू धर्म का धोरी हो बैठा है—यह तुम्हारा कितना भोलापन दिखाई देता है!

--- प्रा॰ स॰ २

१ — अर्थात् 'प्राणी समकित किण विश्व आइ रे' नामक ढाल गा० १। इस ढाल के लिए देखों 'श्रद्धा आचार की चोपई' ए० १४७-९

- (३) हे प्राणी! तुम्हें समिकित कैसे आई! तून जीव की जानता है और न अजीव को, तुमे पुण्य की खबर नहीं है और न पाप की प्रकृतियों को तूसममता है। तूने तो केवल बहुत मगढ़े किए हैं!! —पा॰ स॰ ३
- (४) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! तुम्हारे कर्म आने के नाले (आस्त्रव) खुले दिखाई देते हैं। तुममें संवर—समता नहीं है। तूने निर्जरा का निर्णय नहीं किया! तुम्हारी चतुराई कहां चली गई!! —प्रा॰ स॰ ४
- (१) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! तुम्मे बंध मोक्ष की कोई खबर नहीं है फिर भी तू समदृष्टि नाम धराता है। रे भोछे! तुम्मे कुगुरुओं ने भरमा दिया है!

-प्रा० स० ५

- (६) हे प्राणी ! तुम्हें समिकत कैसे आई ! तू कुगुरुओं के पास जाकर हाथ जोड़ कर समिकत छेता है परन्तु तुम्हारा नवतत्त्वों आदि सम्बन्धी अज्ञान तो मिटा ही नहीं ! तुम्हारे प्रत्याख्यान मिथ्या हैं। —प्रा॰ स॰ ६
- (७) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! तू सांग धारियों को साधु मानता है और उनके पैरों पर गिर-गिर कर तिक्खुत्ते से बंदना करता है और मन में अत्यन्त हिषत होता है! —प्रा॰ स॰ ७
- (८) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! सावद्य करणी से पाप लगता है यह तुम्हें नहीं मालूम है और न यह बात

तुम्हारे समक में आई है कि निरवय करणी में धर्म और पुण्य है। --प्रा॰ स॰ ८

- (१) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! तू तो केवल पोथे-पाने निकाल कर बैठा हुआ भोलों को भरमा रहा है और कूड-कपट कर उन्हें फंदे में फँसा रहा है। यह तो केवल तूने पेट भराई मांड रक्ली है। —प्रा॰ स॰ ९
- (१०) तू सब में बड़ा—आगेवान माना जाता है और इसिलिए तू मन में फूले नहीं समाता! कुगुरुओं ने तुम्हारे डंक लगा दिया, अब न्याय मार्ग किस तरह तुम्हारे हाथ आ सकता है ? हे प्राणी! फिर तुम्हें समिकत कैसे आई। —प्रा॰ स॰ १०
- (११) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! पुण्य, धर्म का तू ने कभी निचोड़ नहीं किया! तुम्हारी अकल लपरा गई है! यदि कोई तुम्हारी जानकारी की बांत पूछता है तो उलटा उससे तू लड़ पड़ता है!! प्रा॰ स॰ ११
- (१२) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! तू ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नहीं जाना! जिस गुरु जैसी दूसरी वस्तु नहीं उसका कोई पता नहीं! तू ने मनुष्य भव पाया फिर भी चार निक्षेपों का निर्णय नहीं किया। —पा॰ स॰ १२
- (१३) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! करण योग के भांगों की तूम्हे धारणा नहीं है और न तुम्हें व्रतों की जानकारी ही है। तू अव्रत में धर्म की श्रद्धा—प्ररूपणा करता जाता है! इस प्रकार तू ने नर्क की साई दे दी है॥ —-प्रा॰ स॰ १३

(१४) हे प्राणी! तुम्हें समिकत कैसे आई! तू थोथी बड़ाई करता है। न्याय बात तुम्हारे हाथ कैसे आ सकती है! तू खोटे (मूठे) चोज लगा कर आज्ञा बाहर धर्म वतला रहा है!

—प्रा० स० १४

- (१५) हे प्राणी ! तुम्हें समिकत किस प्रकार आई! देव तो जिनेश्वर हैं और सम्बाधर्म उनके द्वारा बताया हुआ धर्म। यदि तू वास्तव में चतुर है तो सद्गुरु का संग प्राप्त कर इनका निर्णय करो। —प्रा॰ स॰ १५
- (१६) हे प्राणी ! तुम्हें समिकत कैसे आई! जीव-अजीव के छः द्रव्य किए हैं और न्याय पूर्वक उन्हें ही नौ तत्त्व के रूप में बतलाया है। समदृष्टि इन्हें पहचान कर अभ्यन्तर में प्रहण करता है तब ही उसके घट में निशंक रूप से श्रद्धा देवी आकर बैठती है। —प्रा॰ स॰ १६

#### तीन परम पद

#### गुरु महिमा

- (१) देव, गुरु और धर्म ये तीन परम पद हैं, सच्चे देव में देव बुद्धि, सच्चे गुरु में गुरु बुद्धि और सच्चे धर्म में धर्म बुद्धि रखना समकित है जो मोक्ष का पहला पगोथिया है।
- (२) तीन तत्त्वों में गुरु का पद ऊँचा है। सच्चे देव और सच्चे धर्म की प्राप्ति सच्चे गुरु की संगति बिना दुर्छभ है।
- (३) तराजू की डंडी के तीन छिद्र होते हैं—एक बीच में और एक-एक दोनों किनारों पर। तकड़ी के दोनों पल्ले बीच वाले छिद्र के बल पर ही समतुल रह सकते हैं।
- (४) बीचवाले छिद्र में थोड़ा भी फर्क होने से—वह ठीक मध्य में न होने से—उसका असर दोनों पहों पर पड़ता है जिसे 'काण'—अन्तर कहते हैं। यदि बीचवाला छिद्र ठीक मध्य में

होता है तो दोनों पल्ले भी समान मुके रहते हैं उनमें किसी प्रकार का अन्तर—काण नहीं आती।

- (१) उसी तरह देव, गुरु और धर्म इन तीन पदों में गुरु पद केन्द्र का पद है। गुरु निर्माय गुणवान होने से वह देव और धर्म दोनों ही ठीक-ठीक बतलाता है, परन्तु यदि गुरु ही अद्धा अष्ट और हीनाचारी हो तो वह देव के स्वरूप में फर्क डाल देता है। और धर्म के असली स्वरूप को बतलाने में भी अंधेर कर देता है।
- (६) जैसा गुरु होता है वैसा ही वह धर्म और देव बत लाता है। गुरु ब्राह्मण होने पर वह महादेवजी को देव बतलाता है और विश्रों को जिमाना धर्म और गुरु कांबरिया होने से वह रामदेवजी को देव बतलाता है और कांबर को जिमाना और जम्मे की रात्रि जागना धर्म बतलाता है।
- (७) यदि हिंसाधर्मी गुरु मिलता है तो वह निर्गुण कुकर्मी को देव बतलाता है और सूत्र के वचनों को उत्थापता हुआ जल-फल पिलाने-खिलाने में धर्म बतलाता है।
- (८) सचा निर्मंथ मिलने पर वह अरिहन्त भगवान को देव बतलाता है और धर्म जिन आज्ञा में चलना बतलाता है। इस तरह गुरु शुद्ध होने पर देव और धर्म में भी अन्तर – काण नहीं आती।
- (६) निर्माथ गुरु काष्ट की दुरुस्त नाव की तरह होते हैं। वे स्वयं तिरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। वेषधारी काष्ट की फूटी नौका की तरह होते हैं जो स्वयं भी डूबते और दूसरों को भी डुबोते हैं। पाखण्डी पत्थर की नौका की तरह हैं। वे तो

दूरसे ही पहचाने जा सकते हैं। बुद्धिमान उन्हें पहिले से छोड़ देते हैं—अङ्गीकार कर भी लेते हैं तो उन्हें छोड़ना सरल होता है, परन्तु फूटी नौका के समान वेषधारियों को पहचानना कठिन होता है। एक बार अङ्गीकार करने पर उनको छोड़ना कठिन होता है।

- (१०) हलुए से भरे थाल में जिमने से ही किसी जिमनेवालों की पांत को तृप्ति हो सकती है, खाली ठीकरे को देख कर भूख नहीं बुक्त सकती, उसी तरह गुणवान निर्मंथ गुरु के चरणों की सेवा से ही आत्मा का कार्य सिद्ध हो सकता है, ठीकरे समान हीनाचारी पुरुषों को गुरु बना कर रखने से नहीं।
- (११) जो रुपये उधार लेकर उन्हें समय पर फिरती लौटाता है वह साहुकार कहलाता है और जो फिरती नहीं छोटाता और उलटा मगड़ा करने लगता है वह दिवालिया कहलाता है। उसी प्रकार जो पंच महान्नत रूपी संयम धर्म को स्वीकार कर उसका सम्यक् रूप से प्रतिपालन करता है वह सच्चा निर्पंथ—साधु है और जो न्नतों को अङ्गीकार कर उनका पालन नहीं करता उलटा दोष होने पर दोष में धर्म बतलाने लगता है पर उसका दण्ड नहीं लेता वह असाधु है।
- (१२) सताईस गुणों से सम्पन्न उत्तम आचारी पुरुष की सेवा से निर्मेल धर्म और निर्दोष देव की प्राप्ति होकर जीव मोक्ष को प्राप्त करता है।

<sup>9—</sup>यह प्रकरण 'भिधु यश रसायण' नामक अन्य में प्रकाशित श्रीमद् आ॰ भीखणजी के दृशन्तों के आधार पर लिखा है।—

# विनय-विवेक

- (१) 'जिन भगवान ने विनय को धर्म का मूल कहा है'— ऐसा सब कोई कहते हैं परन्तु उसके रहस्य को विरले ही सममते हैं।
- (२) भगवान ने विनय करने का तो कहा है परन्तु हर किसी के विनय करने का नहीं, भगवान के वचनों का रहस्य यह है कि जो सन्गुरु का विनय करता है वही मुक्ति की नीव डालता है। कु॰ छो॰ ' दो॰ १
- (३) जो असत् गुरु का विनय करता है वह किस तरह इस भव का पार पा सकता है ? जो सन् असत् गुरु की पहचान नहीं

१-अर्थात्-कुगुरु छोडावणी सज्माय। देखो 'श्रद्धा आचार की चौपाई' पृ० ७६-८७।

करता वह मनुष्य अवतार को यों ही गमाता है। - कु॰ हो॰ दो॰ २

- (४) कई अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि, बाप और गुरु एक समान होते हैं, अच्छा और बुरा क्या जिसे एक बार मुख से गुरु कह दिया उसे नहीं छोड़ना चाहिए। परन्तु यह बात ठीक नहीं है।
- (१) जिन आगम में कहा है कि परीक्षा कर गुरु करना चाहिए। उसकी विशेष कीमत करनी चाहिए। असत् गुरु का संग नहीं करना चाहिए। —कु॰ हो॰ ४
- (६) कई कहते हैं कि, हमें किसी के आचारण से क्या मतलब है ? हम तो जिसके पास ओघा और मुंहपती देखते हैं उसी को सिर मुका कर नमस्कार करते हैं। ओघा ऊन का होता है और मुंहपती कपास की। ऊन मेड़ के होती है और कपास बक्ष के। यदि ओघे को बन्दना करने से ही तिरना होता हो तब तो मेड़ के पैरों को पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए, 'हे माता! तू धन्य है कि तुमने ओघे को पैदा किया' और यदि मुंहपती बन्दना से ही तिरना होता हो तब वणी के बृक्ष की बन्दना करनी चाहिए। परन्तु इस तरह वेषधारियों की बंदना से संसार-समुद्र से तिरना कैसे होगा ?
- (७) भगवान ने कहा है कि लकीर के फकीर मत बनो। किसी चीज को पकड़ कर मतामही मत बने परन्तु जब यह मालूम हो जाय कि यह वस्तु खोटी है तो उसे उसी समय छोड़ दो। कु॰ हो। ५

- (८) जो ऐसा कहते हैं कि गुरु गहला हो या बाबला वह देवों का देव है, सममदार चेले को उसकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें जिनमागी नहीं कहा जा सकता। — कु॰ छो॰ २
- (१) जिन भगवान का बतलाया साधु मार्ग सौचंट सोना है, इसमें खोट नहीं खटा सकती। चेला चूके तो गुरु उसे तत्क्षण छोड़ दे और गुरु चूके तो चेला उसका त्याग कर दे, यही जिन मार्ग है। — कु॰ छो॰ ३
- (१०) साधु किसका सगा है कि मोह करता फिरं ? वह आचारी की संगति करता है और अणाचारी से तत्क्षण दूर हो जाता है। —क छो०४
- (११) भगवान ने गुण होने से पूजा करने का कहा है परन्तु ये निर्गुण की पूजा करते जा रहे हैं ? देखो ! ये छोग प्रत्यक्ष भूले हैं, इनको किस प्रकार रास्ते पर लाया जाय ? — कु॰ को॰ ७
- (१२) सोने की छुरी सुन्दर होने पर भी उसे कोई पेट में नहीं मारता, ठीक उसी तरह समभदार, गुरु होने पर भी, दुर्गित है जानेवाले वेषधारी का विनय नहीं करते—उसे तुरन्त छिटका देते हैं। —कु॰ छो॰ ८
- (१३) भगवान ने कहा है कि कुगुरु की संगत मत करना। अब मैं सूत्रों की साखपूर्वक यह बतलाऊँगा कि किन-किन ने कुगुरुओं को छोड़ा। —कु हो॰ १०
- (१४) साबत्थी नगरी के बाग की बात है। जमाली भगवान की बात उथाप कर उनसे अलग हो गया। उस समय

उसके पांच सौ शिष्यों में से बहुत-से भगवान की शरण में आ गये। जिन्होंने जमाली को छोड़ दिया, भगवान ने उनकी प्रशंसा की है। यह बात भगवती सूत्र में आई है। —कु छो॰ १९-१४

- (१५) साबत्थी नगरी के बाहर कोठग नाम के बाग में गोशालक और भगवान की चर्चा हुई। गोशालक ने मगवान की जरा भी काण न रखी और उन्हें अपशब्द कहे और तेजो लेखा छोड़ कर भगवान के दो साधुओं को जला डाला परन्तु जब पूछ हुए प्रश्न का उत्तर न दे सका तो गोशालक के चेलों ने उसे छोड़ने में जरा भी संकोच न किया और भगवान की शरण में आकर अपनी आत्म का कार्य सिद्ध किया। जो गोशालक के पास रहे और उसकी टेक को रक्खा वे बिना विवेक कुगुरु की सेवा कर हुवे। यह बात भगवती सूत्र के १५ वें उद्देशक में आई है। —कु॰ छो॰ १५-२२
- (१६) सुदर्शन सेठ ने सुखदेव सन्यासी को अपना गुरु वनाया परन्तु जब उसको अपनी भूल मालूम हुई तो जरा भी काण (खातिर) न करते हुए उसे छोड़ दिया। —कु छो २३
- (१७) सुखदेव सन्यासी ने सुदर्शन के नए गुरु थावरबा पुत्र के दर्शन किए और जब उनकी बात को सद्या समका तो हजार चेलों सहित थावरबा पुत्र को गुरु माना। यह बात बाता सूत्र के पांचवें अध्ययन में आई है। —क को २३-२८
- (१८) सेलक राज ऋषि के पांच सौ चेले थे। वे विहार करते-करते सेलकपुर पहुंचे। वहां पर वे उपचार के लिए रथ

शाला में उतरे। स्वस्थ हो जाने पर भी सेलक शृषि ने वहां से विहार नहीं किया। उन्होंने खाने-पीने में चित्त दे दिया और आसक्त होकर नाना प्रकार के रस संयुक्त आहार करने लगे। इस तरह वे ढीले पासत्थे आदि हो गये। यह देख कर पथकँवरजी आदि पांच सौ शिष्य एक जगह मिले और वहां से विहार करना श्रेयस्कर समभ ढीले गुरु को वहीं छोड़ विहार कर दिया और इस तरह जिन-मार्ग की रीत को अच्छी तरह बतला दिया। — इ॰ हो॰ २९१३५

(१६क) ज्ञाता सूत्र में जिन भगवान ने कहा है कि मेरे जो साधु साध्वी सेलक की तरह ढीले पड़ें वे गण में अच्छे नहीं हैं। वे बहुत साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं के बीच अवहेलना और निन्दा के पात्र हैं। इस तरह जब गुरु असत् मालूम दे तो जरा भी संकोच किए बिना उसे छोड़ देना चाहिए।

---कु० छो० ३९-४०

- (१६ ख) सकडाल कुम्हार ने गोशालक को अन्तिम तीर्थंकर मान कर गुरु किया परन्तु जब भूल माळूम हुई और उसको सचा न समका तो जरा भी परवाह न करते हुए उसे छोड़ दिया और भगवान को अपना गुरु माना। वह कथा सातवें अङ्ग में है। —कु॰ छो॰ ४५,४६,४७
- (२०) अङ्गाल मर्दन साधु के पाँच सौ चेले थे। वे अभन्य जीव हैं—ऐसा चेलों को माल्स न था। परन्तु जब चेलों ने गुरु को समक लिया और उनको विश्वास हो गया कि वह तिरण

तारण नहीं है और दया रहित है तो, बिना मोह किए, उसे छोड़ दिया। यह स्थाना स्मृत्र के अर्थ में कथा में आया है। यह निश्चय ही सूत्र की बात है कि असत् गुरु को छोड़ देना।

- कु० ह्यो॰ ५१,५४,५५

- (२१) इस प्रकार बहुत से साधु साध्वी कुगुरु छोड़ कर तिरे हैं। वे करणी कर मुक्त हुए हैं और भगवान ने उनकी प्रशंसा की है। —कु छो॰ ५०
- (२२) गहले गुरु-गुरु चिल्ला रहे हैं परन्तु उन्हें सचा गुरु कौन होता है इसकी खबर नहीं है। जो हीनाचारी को गुरु करते हैं वे चारों गति में गोता खाते हैं। —कु॰ छो॰ ५०
- (२३) जो कुगुरु को छोड़ कर सत् गुरु की शरण छेते हैं और ब्रतों को अखण्ड पालन करते हैं वे सन् गुरु के प्रसंग से तिरे हैं, तिरेंगे और तिर रहे हैं। —कु॰ हो॰ ५९

(Y)

# श्राक्क आचार

'++++ वे अमुक प्रकार की हिंसा से विरत हुए होते हैं, परन्तु अमुक प्रकार की हिंसा से जन्म भर विरत हुएनहीं होते। उसी प्रकार वे वैसे दूसरे भी जो पापयुक्त कर्म हैं उनमें से कितनोक से विरत हुए होते हैं और कितनोक से विरत हुए नहीं होते।

कितनेक श्रमणोपासक जीव और अजीव तत्त्वों को जाननेवाले होते हैं. पाप, पुण्य, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, क्रिया, उसका अधिकरण, बंध तथा मोक्ष किसको कहते हैं - यह सब जाननेवाले होते हैं। दूसरे किसी की मदद न होने पर भी देव, असर, राक्षस या किन्नर बगैरह भी उनको उन सिद्रान्तों से चलित नहीं कर सकते। उनको जैन सिद्धान्तों में शंका, कांक्षा और विचिकित्सा नहीं होती। वे जैन सिद्धान्तों के अर्थ को जानपूछ कर निश्चित किए हुए होते हैं । उनको उन सिद्धान्तों में, हुड़ी और मुजा जैसा प्रेम और अनुराग होता है। उन्हें विस्वास होता है कि, 'ये जैन सिद्धान्त ही अर्थ तथा परमार्थरूप हैं, और सब अनर्थरूप हैं। ' उनके घर की आगले हमेशा अलग की हुई रहती हैं, उनके दरवाजे हमेशा अभ्यागतों के लिए खुले रहते हैं। उनके दूसरों के घर में या अन्तःपुर में प्रवेश करने की कामना नहीं होती। वे चौदश, आठम, अमावस्या तथा पूनम के दिन परिपूर्ण पोषध वत विधिसर पालन करते हैं। निर्प्रान्थ श्रमणों को वे निर्दोष और स्वीकार करने योग्य चारों प्रकार के आहार, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरण, पादप्रोछन, बैठने सोने के बाजोट, शय्या और वासस्थान आदि देते रहते हैं। इस प्रकार, वे बहुत शीलवत, गुणवत, विरमणवत, प्रत्याख्यानवत, पोषधोपवास वगैरह तप कर्मीं द्वारा आत्मा को वासित करते जीवन बिताते हैं। अन्त में मरणान्तिक संलेपना कर अपनी आयुष्य पूरी करते हैं। --सूचगडांग २।२।२४

### सच्चा श्रावक कौन ?

(१) भगवान ने सच्चा श्रावक उसे कहा है जो चेतन पदार्थ जीव को उसके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पित और पशु, पश्ची, मनुष्य (तियंच) आदि भिन्न-भिन्न भेदों के साथ जानता है; जो चलन सहायी धर्मास्तिकाय, स्थिर सहायी अधर्मास्तिकाय, जीव और अजीव वस्तुओं को स्थान देने वाले आकाशास्तिकाय, वस्तुओं में परिवर्तन के कारण काल और जड़ पदार्थ पुर्गल को पहचानता है; जो सुख के कारण पुण्य और दुःख के कारण पाप कर्मों को जानता है; जो यह जानता है कि मिथ्यात्त्व, अन्नत, प्रमाद, कवाय और योग ये पांच आश्रव कर्म प्रहण के हेतु हैं और सम्यक्त्व, न्नत, अग्रमाद, अकवाय और अयोग ये कर्म को रोकने वाले, अतः प्रकारान्तर से संताप

को दूर करनेवाले संवर हैं; चेतन जीव और अचेतन जड़ पुद्गल के परस्पर बंधन को ढीला करनेवाला निर्जरा पदार्थ है यह जान कर जो सदा उपवास, अल्पाहार, भिक्षाचरी, रसत्याग, कायक्लेश, संलीनता, प्रायश्चित, विनय, शुश्रूषा, स्वाध्याय, ध्यान, और कायोत्सर्ग इन तपों का आचरण करता है, जो ऐहिक सुखों को नगण्य मानता है और पूर्ण स्वतन्त्र हुई आत्मा के सुखों को ही सचा और स्थायी मानता है, जिसकी आभ्यन्तर आँखें खुल गयी हैं; वही उत्तम श्रावक है। —श्रा॰ गु॰ १ ११२

(२) वास्तविक धर्म और देव अर्थात् जिन स्वरूप को बतलाने वाला गुरु ही होता है। प्रत्यक्ष सद्गुरु के समान परोक्ष जिन का भी उपकार नहीं होता। गुरु के इस महत्त्व के कारण ही भगवान के केवली हो जाने पर भी छद्मस्थ गुरु को वन्दना करने के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। इसल्ये आवक वह है जो केवल वाह्य त्यागी परन्तु ज्ञानहीन गुरु को ही सत्य गुरु नहीं मानता, न निज कुल के धर्म के गुरु में ही ममत्व रखता है और न अपनी कीर्त्त आदि के लिये असद्गुरु की मान्यता को दृढ़ करता जाता है। परन्तु जो खुद ही अपनी बुद्धि से गुरु को परख कर अन्तरङ्ग ज्ञानी को गुरु मानता है, जो वाह्य मेष में नहीं मूलता और शुद्ध आचार खोजता है, वही सचा आवक है।

— भा॰ गु॰ १।३

१-अर्थात् - 'श्रावक गुण सज्माय'। इसके लिये 'देखों श्रावक धम विचार' नामक पुस्तक । पृ० २१८-२०

- (३) जो व्रतों को रहों की माला समक्त कर सतत उसकी रक्षा करता है; जो असंयम (अविरतिमय जीवन) को दुःखों की—अनर्थ की—खान समकता है और रेणादेवी से भी अधिक बुरा समक उसको छोड़ता जाता है—वही सन्ना आवक है।
  - भा० गु० १।४
- (४) भगवान ने कहा है कि सन्ना श्रावक वह है जो यह सममता है कि मैंने जितनी दूर तक त्रत प्रहण किया है उतनी ही दूर तक जिनधर्मी—जैनी हूँ, बाकी संसार के कार्य करता हूँ वह सब कर्म-बन्धन के ही कारण हैं। —आ॰ गु॰ १।५
- (५) भगवान ने श्रावक उसको कहा है जो निरवद्य कार्य में ही भगवान की आज्ञा सममता है; जो कर्मों को रोकने या
- १ रेणा देवी रहा दीप में वसनेवाली एक व्यन्तरी थी। उसने जिन रिश्त और जिन पालित नाम के दो भाइयों को अपने मोह में फँसा लिया था। उन दोनों के उद्धार का भार शैलक यक्ष ने लिया। उसने कहा कि मैं अपनी पीठ पर बैठा कर तुम लोगों को यहां से निकाल दूँगा परन्तु शर्त यह है कि देवी पीछा करे तो उसके सामने न देखना। यह कह शैलक यक्ष जिन रिक्षत और जिन पालित दोनों को अपनी पीठ पर बैठा देवी के वासस्थान से उन्हें ले निकला। परन्तु जिन रिक्षत ने रयणा देवी की प्रीति को नहीं छोड़ा, जब वह पीछा करने लगी और नाना प्रकार के भयकारी और प्रेममय वचन बोलने लगी तो जिन रिक्षत मुंह घुमा कर उसकी और देखने लगा, इस पर यक्ष ने उसे नीचे गिरा दिया इस तरह उसकी फजीत हुई। बौलक यक्ष को संयम समको रेणा देवी की तरह दुष्ट अवृत को

उनको नाश करने में ही धर्म सममता है और कम प्रवेश को अधर्म सममता है। निरवध करणी धर्म है और सावध करणी में जिन आज्ञा न होने से वह अधर्म मूळक—पाप बन्ध की हेतु है—यह जो जानता है वही सबा आवक है।

—ৠ৽ য়৽ ঀা৽

- (६) आवक वह है जो वेषधारी पालिण्डयों से परिचय नहीं बढ़ाता और न उनसे वार्तालाप करता है। आवक ऐसे गुणहीन साधुओं के सामने कभी नीचा सिर नहीं करता और न उँचे हाथ अर्थान् बन्दना करता है। —आ॰ गु॰ १।७
- (७) जो किसी का श्रमाया हुआ साधुओं से द्वेष नहीं करता; न भूठा पक्षपात करता है; जो कभी मृठ नहीं बोलता औप सदा जिन भगवान की आण को सिर चढ़ाए रखता है, बही सक्षा श्रावक है। —श्रा॰ गु॰ १।८

समको। अन्नत को पहले छोड़ कर संत जिन रिक्षत और जिन पालित सुक्ति नगर की ओर निकले। शैलक यक्ष और रेणा देवी के परस्पर मेल नहीं है। उसी प्रकार संयम और अन्नत के मेल नहीं है। जिस तरह शैलक यक्ष पार पहुँचानेवाला और रेणा देवी अष्ट करनेवाली है उसी तरह न्नत सत्धर्म संसारहणी समुद्र को पार पहुँचानेवाला और अन्नत अधर्म पाप लगाने वाला है। जिन पालित समुद्र पार कर अपने कुटुम्बियों से मिल सका परन्तु जिन रिक्षत निश्चल में कुलता रहा उसी प्रकार सुसंयमी समुद्र पार कर अपने स्वभाविक गुणों से मिलते हैं परन्तु अन्नतों से मोह रखनेवाला अनन्त काल तक संसार हणी निश्चल पर झुलता रहता है। — च० व० ११९३०-१४०

- (८) सच्चा आवक बह है जो गुरु को दोष सेवन करते हुए देखता है तो मौन नहीं रहता परन्तु उसी समय उसका निपटारा करता है। यह जिन शासन की पाछ है कि ऐसे प्रसंग पर लख्लु-चण्यून करे। —शा॰ गु॰ १।९
- (६) ऐसे अवसर पर सच्चा श्रावक कुगुरु-बंदन के फल अनन्तकाल तक संसार में परिश्रमण करना समम शिथिलाचारी गुरु का बन्दन नहीं करता। भगवान के ये बचन हैं। श्रावक सदा इनकी संभाल करे। —शा॰ गु॰ १११०
- (१०) श्रावक कुगुरु को काले नाग की तरह समसे। जिस तरह काले सर्प का डंक भयंकर होता है उसी तरह कुगुरु दुर्बुद्धि देकर भयानक दुःख उपजाता है। कुगुरु मुक्ति नगर के धाड़वी होते हैं, वे दिन दहाड़े लूंटते हैं पर मन में जरा भी खटका नहीं लाते। —श्रा॰ गु॰ १।९१
- (११) सम्रा श्रावक वह है जो एकाम चित से संतों की सेवा करता और उनके उपदेशों को सुनता है। जो साधु के गुणों को देख कर हर्षित होता है और साधु के वचनों को सुन कर अपार उल्लास का अनुभव करता है।

-- आ० गु० १।१२

(१२) जो आह्नादित भावना और एकाम मन से मस्तक को नीचा कर, तीन प्रदक्षिणा देकरू, दोनों हाथ जोड़ कर तथा मस्तक को पैरों के लगाकर सद्गुरु की बन्दना करता है वही सच्चा आवक है। —आ॰ गु॰ १९१३

- (१३) यदि मार्ग में मुनियों का दर्शन हो जाता है तो सहर्ष इनकी वन्दना करता है। मुनिराज को देख कर उसका रोम-रोम विकसित हो जाता है और वह बहुत ही विनय भाव करने लगता है। आ॰ गु॰ १।१४
- (१४) जो प्राणी हिंसा, भूठ, चोरी, ब्रह्मचर्ण, परिष्रह आदि पापों का अपनी शक्ति प्रमाण मर्यादित त्याग करता रहता है; जो बार-बार भोगने की और एक ही बार भोगी जा सकनेवाली वस्तुओं की मर्यादा कर संयमी और सादा जीवन व्यतीत करता है; जो अपने जीवन की जरूरतों को परिमित क्षेत्र में ही पूरा करता है, जो निर्थक पापों से बचता है, सब जीवों के प्रति सम भाव रूप सामायिक को किया करता है, जो उपवास और पोषह किया करता है तथा संत पुरुषों को शुद्ध दान देता रहता है, वही सचा आवक है। जो त्याग—व्रत बहण—में ही धर्म सममता है और गृहस्थ जीवन की सुविधा के लिए हिंसा आदि पाप कार्य करने की जो छूट रखी है उसे खुद सेवन करने में और दूसरों को करवाने में—जरा भी धर्म नहीं सममता वही भगवान का बताया हुआ सचा आवक है। —श्रा॰ गु॰ ११५५
- (१५) लोग कहते हैं कि पर निन्दा करनेवाला पापी होता है। वास्तव में निन्दा नर्क में ले जाती है। इन्द्रियों का निम्रह जिन शासन की विशेषता है उस जिन शासन की शरण लेकर श्रावक को किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिये।

- (१६) वही सचा श्रायक है जो यह जानता है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये जो छः तत्त्व हैं वे क्या हैं और उनको द्रव्य क्यों कहा है ? जो इन द्रव्यों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण और पर्याय सहित जानता है, वही सचा श्रावक है। —शा॰ गु॰ १।१८
- (१७) जो जिन भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करनेवाला आवक है वह किसी को चुभती, मर्भभेदी या मोसा रूप बात नहीं कहता; वह कभी भूठी बकवाद नहीं करता। जिन भगवान का अनुयायी न मूठा कथन करता है और न कभी दगा या फरेव करता है। —आ॰ गु॰ ११९९
- (१८) जो कभी किसी को ओछे वचन नहीं कहता, जो गुणी और अत्यन्त गम्भीर होता है, जो चर्चा करते हुओं के बीच नहीं बोलता, परन्तु जिस तरह बकरी चुपचाप जल पीती है उसी प्रकार चुपचाप चर्चा का रस लेता रहता है वही समा श्रावक है। —श्रा॰ गु॰ १।२०
- (१६) यदि साधु व्याख्यान दे रहे हों तो श्रावक व्याख्यान श्रवण में बाधा नहीं डालता; यदि कोई जिन मार्ग को न समभे तो श्रावक उस पर क्रोध या खेद नहीं लाता परन्तु उसके अशुभ कर्मों का उदय समभ कर शान्त चित्त रहता है।

# नर्कगामी श्रावक

- (१) अहो ! यह पांचवां आरा निश्चय ही दुषम काल है। आज के गृहस्थ केवल 'श्रावक' और 'श्राविका' नाम मात्र को धारण करते हैं। वे गुणहीन फूटे हुए ठीकरे की तरह हैं जिनके लिए नर्क ही स्थान है। —श्रा०न० हो० १
- (२) इन श्रावक श्राविकाओं का काम ही दिन रात हीनाचारी कुगुरुओं की सेवा करना रह गया है। भूठी पक्षपात कर ये भूठों को सचा बनाने की चेष्टा करते रहते हैं।
  - ---श्रा॰ न० दो० २
- (३) ये श्रावक श्राविकाएँ मूल में ही मुक्ति-मार्ग को भूले हुए हैं। ये अपने गुरुओं के लिए स्थानक आदि बनवा कर

१-अर्थात् 'श्रावक नर्कगामी नवकडा' नामक ढाल ।

जीव हिंसा करते हैं ऊपर में उसमें धर्म सममते हैं। ये जो हिंसा में धर्म समम रहे हैं वे नर्क की नीव डाल रहे हैं। —आ॰ न॰ २

(४) ये गाडे-गाडे पृथ्वी मंगा कर तथा बाणे-बाणे जल मंगा कर अनन्त काय का नाश कर अपने गुरुओं के लिए स्थानक बनाते हैं। इस तरह स्थानक बनाने में धर्म समर्मने से आज जगह-जगह स्थानक खड़े हो गये हैं।

--भा० न० ६,८

(५) पूछने पर वे लजावश कहते हैं कि हमने साधुओं के लिए नहीं परन्तु अपने साधमीं भाइयों के लिए यह स्थानक बनाया है। इस तरह वे सारा दोष साधुओं पर से हटा लेते हैं परन्तु वास्तव में ये स्थानक गुरुओं की प्रेरणा से उनके लिए तैयार कराए जाते हैं। जो धर्म की बात में भूठ बोलता है वह कमों से भारी होता है और चीकने पाप बांधता है।

— প্লা০ ল০ ५-৭০

- (६ धर्म की बात में मूठ बोलने से महा मोहनीय कर्म का बंध होता है जिससे उसे सतर कोड़ा कोड़ सागर तक जिन धर्म प्राप्त नहीं होता। आ॰ न॰ ११
- (७) अपने गुरुओं के दोष तो ये इस प्रकार ढक देते हैं परन्तु शुद्ध साधु पर दोष मढ़ते हुए ये पापी जरा भी संकोच नहीं करते। —आ॰ न॰ १७
- (८) ये शुद्ध साधुओं की निन्दा किया करते हैं। साधुओं को देखते ही इनके हृदय में द्वेप जाग उठता है, और उनके

प्रति बैरी और शौत का-सा व्यवहार करते हैं और विशेष छिद्रा न्वेषण करते हैं। —आ॰ न॰ १८

- (६) परन्तु जब ढूंढ़ने पर भी दोष नहीं मिलता तब भूठे दोष लगा देते हैं और चारों ओर मूठ बोलते फिरते हैं। इनसे निपटारा किस तरह हो ? —आ॰ नः २०
- (१०) जो साधुओं की निन्दा करते हैं और उनसे विशेष देष रखते हैं और न होने पर भी उन पर दोष मढ़ते हैं वे विशेष हुबते हैं। आ॰ न॰ २३
- (११) कई बुरी तरह कड़ी बातें करते हैं, कई साधुओं की घात करने पर तुले रहते हैं और नाना प्रकार के शब्दों के परिषह देते हैं इस प्रकार दिन रात द्वेष से जलते रहते हैं।—श्राट न०२४
- (१२) साधु से बैर ठानने के लिए ये सब एक हो जाते हैं और भोले लोगों को साधुओं के पीछे लगा देते हैं।

-आ॰ न॰ २५

(१३) जो बात जैसी है वैसी ही कहने को निन्दा नहीं समभना चाहिए। यथातथ्य निशंक भाव से कहना चाहिए परन्तु ऐसा कहने के छिए भी अवसर देखना चाहिए।

---श्रा० न० २९

(१४) देखो, इस आरे के ये श्रावक मूठ ही श्रावक कहलाते हैं! ये जीव अजीव नहीं जानते, न आश्रव संवर की इन्हें खबर है। देखो, ये धर्म समम्म कर आश्रव का सेवन करते जा रहे हैं! देखो, ये प्रत्यक्ष भूले हुए हैं। —श्रा॰ न॰ ३०

- (१६) देखो, यह वस्त, अन्न, जल, स्त्री आदि भोग-परि-भोग की वस्तुओं का सेवन अव्रत आस्त्रव है, परन्तु आज के ये श्रावक इनके सेवन करने, कराने और अनुमोदन करने में धर्म सममते हैं। —शा॰ न॰ ३१
- (१६) इन्हें देव गुरु धर्म को पहचान नहीं है केवल थोथे बादल की तरह गाज रहे हैं। ये धर्म के धोरी हो बैठे हैं पर मूर्ख और असमम हैं। —शा॰ न॰ ३२
- (१७) जब चर्चा में ये अटक जाते हैं तब बिना विचारे अंट संट बोलने लगते हैं परन्तु रूढ़ि को नहीं छोड़ते।

---श्रा० न० ३३

(१८) ये गुरु के लक्षण और आचार को नहीं जानते, न इन्हें यह मालूम है कि सची श्रद्धा क्या है। देखो, ये ब्रत विहीन आचारभ्रष्ट साधुओं की बन्दना करते जा रहे हैं।

--आ० न∙ ३४

- (१६) देखो, ये जान-जान कर घी, चीनी, गुड़, मिश्री आदि मोल ले-लेकर साधुओं को बहरा रहे हैं और समभते हैं कि बारहवां व्रत उत्पन्न हुआ। देखो ! ये कितने मृद्ध और अज्ञानी हैं। —श्रा॰ न॰ ३५
- (२०) देखो, इन्हें इतना भी मालूम नहीं है कि साधु के लिए मोल खरीद कर साधु को भिक्षा देने से बारहवां व्रत सफल नहीं होता परन्तु वह नष्ट होता है। इनके व्रतों में कितनी पोल है। —श्रा॰ न॰ ३६

(२१) ये श्रावक गुरु के छिए स्थानक मोछ लेते हैं या भाड़े लेते हैं। इस तरह अशुद्ध स्थान देने से बारहवाँ बत नष्ट होता है। ये श्रावक कहला कर भी नर्क में जायंगे।

-- প্লাত বত ३৩

- (२२) घर में कपड़ा न रहने पर ये बाजार से कपड़ा खरीद कर या गांव गांवान्तर से मंगाकर साधुओं को देते हैं। इस तरह जो मोल ले लेकर बहराने में धर्म सममने वाले आवक हैं वे निश्चय ही दुर्गति को प्राप्त होंगे। —आ॰ न॰ ३८-३९
- (२३) देखो, ये जब दूसरे के घर में जीमनवार होता है तब वहाँ से मांड, घोवण, गर्म जल आदि साधु को बहराने के लिए अपने घर लाकर रख लेते हैं और फिर साधु को निमन्त्रण देकर बहराने में घर्म सममते हैं। परन्तु ये अज्ञानी श्रम में पड़े हुए हैं।

--आ॰ न॰ ४०-४१

- (२४) कई श्रावक साधुओं को बहराने के लिए अधिक धोवण करते हैं या गर्म जल के मटके भर-भर कर रख देते हैं। इस तरह जो अधिक साधु साध्वी जान कर अधिक आहार बनाते हैं और फिर पांतरे भर भर के बहराते हैं वे परभव में दुख पावेंगे। - श्रा॰ न० ४१-२
- (२५) अशुद्ध आहार पानी बहराने से पाप कर्म के समूह बंधते हैं और जो साधु अशुद्ध जान कर बहरता है वह साधु भी साधुपन से श्रष्ट होता है। —श्रा॰ न॰ ४३

- (२६) कई आहार असूमता बहराते हैं, कई अग्रुद्ध वस्त्र बहराते हैं, कई अकल्प्य स्थानक आदि देते हैं, इस तरह सब की बुद्धि श्रष्ट हो गई है। —श्रा॰ न॰ ४४
- (२७) जो सौगन्ध नहीं लेता—त्याग नहीं करता वह पापी है और जो सौगन्ध तोड़ कर भी यह सममता है कि मैं बड़ा श्रावक हूँ उसके नर्क गति सममो। —श्रा॰ न॰ ४८
- (२८) जिनके कुगुरु से अत्यन्त मोह है और साधुओं से अन्तर द्वेष उसके दोनों ओर दिवाला है। वह विशेष डूबेगा।
  ——शा॰ न॰ ५५
- (२६) वे कुगुरुओं की पक्षपात करते हैं। अपनी पकड़ी हुई बात को नहीं छोड़ते। उनके घट में घोर मिथ्यात्व रूपी अन्धकार है। —श्रा॰ न॰ १२।५६

### बारह व्रत

### वर्तों के नामः

- (१) भगवान ने गृहस्थ के लिए पाँच अणुव्रत, तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत मय धर्म का उपदेश दिया है। —१९ दो० १
- (२) पहिले अणुत्रत में स्थूल हिंसा का त्याग, दूसरें में स्थूल मुद्र का परिहार, तीसरे में स्थूल आदत्त का, चौथे में स्थूल मेथुन का और पांचवें में स्थूल परिग्रह धन आदि का त्याग करना होता है। — १। दो॰ २

१—बारह ब्रत की ढाल । इन ढालों के लिए देखिये "श्रावक धर्म विचार" पृ० ५२-१६०

- (३) पहला गुणत्रत दिशि मर्यादा सम्बन्धी है, दूसरे में उपभोग परिभोग का पश्चलाण—प्रत्याख्यान आता है, और तीसरे में अनर्थ दण्ड का परिहार है। —१। हो॰ ३
- (४) पहिला शिक्षा व्रत सामायिक है, दूसरा संवर है, तीसरा पौषध कहलाता है और चौथा साधु को दान देना है। ---१। दो॰ ४
- (५) इन बारह ब्रतों का क्रमवार विस्तार कहता हूँ। हे भव्य जनो! भाव पूर्वक सुनो और विचार कर प्रहण करो। —१। डो॰ ५
- (६) जो उपरोक्त व्रतों को निरितिचार (निर्दोष पूर्वक) पालन करता है, वह दुर्गति नहीं जाता और संसार रूपी समुद्र को शोब ही तिर जाता है। ---१।३

## (१) स्थूल प्राणातिपात विरमण त्रत

## वत का स्वरूप और प्रतिज्ञा प्रहुण

- (१) (गुरु बोले) पहले ब्रत में एक त्रस (चलते-फिरते) और दूसरे स्थावर (स्थिर) इन दो प्रकार के जीवों की हिंसा का (भरसक) प्रत्याख्यान (त्याग) करना होता है। — १।२
- (२) (गृहस्थ बोला)—में गृहस्थाश्रम में बसता हूँ। गृह कार्य करते हुए मुक्त से स्थावर जीवों की हिंसा हो ही जाती है क्योंकि विना आरम्भ किए पंट नहीं भरता (उदर पूर्ति नहीं होती) और आरम्भ में हिंसा हुए विना नहीं रहती। — ११३

- (३) इसिलिए स्थावर जीवों की हिंसा का यथाशक्य परिमाण करता हूँ और चलते-फिरते जीवों की हिंसा का प्रत्या ख्यान करता हूँ। — १४४
- (४) चलते-फिरते जीवों के अनेक भेद ज्ञानी भगवान ने बतलाए हैं जिनमें अपराधी और निरपराधी यह भेद सुख्य है। — ११४
- (१) यदि कोई आकर मुक्त पर हमला करं, डाका डाले, मुक्ते लूटे, या खून करं तो इसे चुपचाप सहन करना सरल नहीं परन्तु बड़ा कठिन है। इस तरह जो प्रत्यक्ष अपराधी जीव हैं उनके प्रति मुक्ते हिंसा का त्याग नहीं है। १।५-६
- (६) निरपराधी त्रस जीवों की हिंसा भी दो तरह की है। एक तो जान में जीवों को मारना और एक अजान में मारना। — ११०
- (७) मेरे धान आदि वजन करने का काम पड़ता रहता है, गाड़ी आदि पर सवारी कर प्राम-प्रामान्तर जाता रहता हूँ, खेती करते हुए हळ चलाना पड़ता है, जमीन को पोली करना या घास का निनाण करना पड़ता है, और भी बहुत से ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। ऐसा करने में अनेक निरपराध त्रस जीवों की भी घात हो ही जाती है। मैं गृहस्थ आश्रम में रहता हूँ। ऐसी अजान में हुई हिंसा के त्याग को कैसे निभा सकता हूँ? यह मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए निरपराधी त्रस जीवों को

भी अपनी जानकारी में चेष्टा पूर्वक मारने का ही मुक्ते व्रत ( त्याग ) है अजानकारी में नहीं । —१।८-१०

- (८) मैं साधु की तरह इतना समितिवान नहीं हूँ कि चलूँ उस समय इस बात का खयाल रक्खूँ कि किसी प्राणी को ईजा न हो। मुक्ते अन्धेरे में भी चलना पड़ता है। न मुक्त में इतनी सावधानी है कि मैं किसी वस्तु को देख-पूंज कर लेऊ या रखूँ। इस तरह उपयोग के अभाव में भी निरपराधी त्रस जीवों की हिंसा हो जाती है। मुक्ते इसका त्याग नहीं है। १।११
- (१) मैं गृहस्थ हूँ, मुक्ते गाय भैंस बैल आदि चतुष्पदों को हांकने तथा दास-दासी, पुत्र-पौत्रादि द्विपदों को ताडन आदि का कार्य करना पड़ता है, इसलिए थप्पड़ न लगाने और लाठी न मारने का नियम मुक्त से किस प्रकार निभ सकता है ? ऐसा करने में जीवों की घात हो सकती है। इनको मारने का मेरा इरादा नहीं है फिर भी वे मर जाते हैं, उसका मुक्ते त्याग नहीं है। — भार-१३
- (१०) इस तरह मैं निरपराध चलते-फिरते जीवों की जान में (Knowingly) मारने की चेष्टा कर, आतम जागृतिपूर्वक (in full consciousness) मारने के अभिप्राय (इरादे) से हिंसा करने का प्रत्याख्यान करता हूँ। इस व्यौरे के साथ तीन करण, तीन योग के इच्छानुसार भांगों से जीवन पर्यन्त हिंसा का प्रत्याख्यान या परिमाण मैंने प्रथम ब्रत में किया है। —१११४-१५

## गृहस्थ जीवन से असन्तोष, पूर्ण अहिसा की कामना

(११) वे धन्य हैं जिन्होंने वैराग्य धारण किया है, जिनके सर्व हिंसा का त्याग है, जिनके हृदय में त्रस स्थावर जीवों के प्रति अत्यन्त अनुकम्पा है। — १।१६

(१२) हे मुनिराज! मैं गृहस्थ हूँ, मेरे आरम्भ करने का काम पड़ता ही रहता है। मेरे त्रस स्थावर जीवों की हिंसा सम्बन्धी बहुत अन्नत है। —१।१७

(१३) वे मुनिराज धन्य हैं जो समिति गुप्तियों आदि से संयुक्त होकर जीवन पर्यन्त सर्व अहिंसा के पालन में अणी भर भी नहीं चुकते। — ११९८

(१४) धिकार है गृहस्थावास को ! मेरे लिए यह एक गुरुतर बंधन हो पड़ा है। मुक्त से बहुत हिंसा हो रही है। में जानता हूँ वह मेरे लिये हितकारी नहीं है। जहाँ तक हो सकेगा ज्ञानादि अंकुश से मन रूपी हाथी को ठिकाने पर लाने की चेष्टा करूँगा। जहाँ तक हो सकेगा हिंसा से टलूँगा और दया का पालन कहँगा। — ११९९-२०

(१६) वे बीर साधु धन्य-धन्य हैं जिन्होंने गृहस्थाश्रम रूपी लफरे (जंजाल) को दूर कर दिया है परन्तु खेद है कि मुक्त से इस प्रकार का खाता नहीं खत सकता। —१।२१

#### वत के दुषण

(१६) स्थूछ हिंसा के त्यागी व्रत के दूषण श्रावक को शुद्ध रूप से व्रत पालन करने के लिए निम्नलिखित अतिचारों को जान कर उनसे बचना चाहिए। क्योंकि ये व्रत के दूषण हैं: (१) बंधन—मनुष्य, पशु, आदि प्राणियों को रस्सी आदि से बांधना; (२) बध—उनको चाबुक छकड़ी आदि से पीटना; (३) छविच्छेद—उनके नाक, कान आदि अङ्गों को छेदना; (४) अति भारारोपण—उन पर परिमाण से अधिक बोमा छादना; (४) भक्तपानव्यवच्छेद—उनके खाने पीने में क्कावट पहुँचाना। —अ०९६-७

## (२) मृषावाद विरमण व्रत

#### स्वरूप कथन

- (१) (गुरु बोले)—श्रावक के दूसरे ब्रत में गृहस्थ भूठ की मर्यादा करे—भूठ को बुरा समम कर अधिक-से-अधिक त्याग करता हुआ जिन भगवान की आज्ञा की आराधना करे।
  —२। दो॰ १
- (२) मूठ बोलने वाले मनुष्य की जग में प्रतीत नहीं रहती, वह मनुष्य-जन्म को यों ही खो देता है और नर्क में उसकी फजीहत—दुर्दशा होती है। —२। दो०२
- (३) भूठ—बड़ी (स्थूल) और छोटी (सूक्ष्म)—दो तरह की होती है। गृहस्थ स्थूल भूठ का और यथाशक्य सूक्ष्म भूठ का प्रत्याख्यान करे। —२।१

१—'९९ अतिचार की ढाल'। इसके लिए देखिए—''श्रावक धर्म विचार'' ए० १६०-१६५।

#### नत प्रहण

- (४) गृहस्थ बोला—"मैं गृहस्थ हूँ—मुक्ते परिवार से मोह —प्रेम है। मुक्ते आजीविका के लिए नाना व्यापार-धन्धे करने पड़ते हैं। मन में छोम आदि प्रशृतियाँ हैं अतः सूक्ष्म मूठ से किस प्रकार बच सकता हूँ १ — २।२
- (१) कन्यालीक, गवालीक, भू अलीक, न्यासापहार और मूठी सखी ये स्थूल मूठ के पाँच प्रभेद हैं। मैं उनका परिहार करता हूँ। व्रत उसी रूप में लेना उचित है जिस रूप में निभ सके। —२१३-४
- (६) कन्या के रूप, स्वभाव, आयु, स्वास्थ्य, कुल-शील आदि के विषय में अयथार्थ बात कहना यह कन्यालीक है। ऐसे प्रसंगों पर बोलने की जरूरत हो तो यथार्थ बात ही कहनी चाहिए। —२।५-१२
- (७) हँसी दिल्लगी में ऐसी मूठ से बचना सहज नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए हँसी-मस्करी में छोड़ कर जहाँ किसी के घर बसने का प्रसंग होगा उस परिस्थिति में मूठ नहीं बोल्लगा।-२।१३-१४
- (८) इस तरह मर्यादापूर्वक मेंने प्रत्याख्यान किया है। कन्या की तरह ही मुक्ते पुरुष के विषय में भी अयथार्थ बात कहने का प्रत्याख्यान है। —२।१५
- (६) गाय भैंस आदि के विषय में भी दूध, व्यावत आदि को लेकर अनेक भूठ हो सकते हैं। इन सब के विषय में जैसा हो वैसा ही कहने का मुक्ते नियम है।—19६

- (१०) घर, दुकान, खेत आदि के माप आदि को लेकर अनेक प्रकार का भू अलीक होता है। इस मूठ की भी मुक्ते उपर्युक्त मर्यादा है। —२१९०
- (११) मेरे व्रत है कि यदि कोई आकर मुक्ते रखने के लिए धनादि सोंपेगा तो मांगने पर इन्कार नहीं करूँगा।

-2196

- (१२) यदि स्वयं धन-स्वामी आकर मांगेगा या बाप, भाई, या मां आकर मांगे या पावनदार आकर बैठ जाय और राज दरबार की ओर से रुकावट हो तो उस समय मूठ नहीं बोलूँगा कि मुक्ते रखने के लिए धनादि नहीं दिया। —२।१९
- (१३) मैं दोषों को टालता हुआ अनुरागपूर्वक व्रत का अच्छी तरह पालन कहँगा। — २।२०
- (१४) यदि उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई आकर धन मांगेगा तो उसे नट जाऊँगा। मेरा मन लोभ में है इसलिए दूसरे व्यक्ति को इन्कार करने का सौगन्ध नहीं है।

--- 3139

- (१५) यदि कोई मेरी गवाही दिरायगा तो ऐसी स्थूल भूठ नहीं बोलूँगा जिससे कि किसी का घर नष्ट हो जाय। ऐसे प्रसंग पर भाषा टाल कर बोलूँगा। सूक्ष्म भूठ की बात दूर है।" २।२२-२३
- (१६) इस प्रकार भूठ के भेद कर, उमंगपूर्वक भूठ के त्याग करना चाहिए। तथा अपना मनोरथ उसी समय फलीभूत

हुआ सममाना चाहिए जब कि सूक्ष्म भूठ की अन्नत भी दूर हो।

(१७) इच्छानुसार करण योगपूर्वक भूठ न बोलने का नियम करना चाहिए। जैसा निभ सके वैसा ही ब्रत करना चाहिये।

#### वत के दूषण

- (१८) स्थूल मूठ का त्यागी गृहस्थ निम्नलिखित कार्यों का सेवन न करे:—
- (१) सहसाभ्याख्यान : बिना विचार किये ही किसी के सिर दोष मढ़ना, जैसे तुम चोर हो; (२) रहस्याभ्याख्यान : रहस्य— गुप्न बात को प्रगट करना; (३) स्वदार मंत्र भेद : स्त्री की गुप्न या मार्मिक बात प्रगट करना; (४) मृषोपदेश : असत्य उपदेश देना, खोटी सलाह देना; (४) कूटलेख : भूठे लेख (दस्तावेज ) लिखना।

P . 15-

## (३) अदत्तादान विरमण व्रत

#### व्रत निरूपण

- (१) (गुरु बोले)—श्रावक के तीसरे व्रत में मन में संतोष लाकर तथा भावों को वैराग्य की ओर चढ़ाते हुए स्थूल अदत्त का (बिना दी हुई वस्तु का) त्याग करना होता है। — ३ दो० १
- (२) इस व्रत के धारण करने से इस लोक में बहुत यश की प्राप्ति होती है तथा परलोक में सुख मिलता है। भाव पूर्वक इसकी आराधना करने से जन्म मरण मिट जाता है। — ३ दो॰ २

- (३) जो मनुष्य चोरी करता है वह अपने जीवन को थों ही खो देता है, वह मिनख (मनुष्य) भव को खो कर नर्क में मार खाता है। — ३। दो० ३
- (४) स्यूल (मोटी बड़ी) और सूक्ष्म (छोटी) इन दो प्रकार की अदत्त प्रहण न करने का यथा शक्ति नियम करना यह तीसरा बत है। - ३।१

#### वत धारण

- (५) (शिष्य:) "हे स्वामी! मैं गृहस्थ हूँ। मेरे घास तथा लकड़ी आदि घरेल्ल बस्तुओं का काम पड़ता रहता है। मैं बारबार किसे कहूँ और किससे आज्ञा लूँ इसिंखए सूक्ष्म अदत्त का त्याग मुक्तसे किस प्रकार बन सकता है ? — ३।२
- (६) जो गृहस्थ सूक्ष्म अदत्त का त्याग करता है, वह धन्य है परन्तु ऐसे त्याग करने का मेरा मन नहीं है। मेरे बहुत कर्मों का उदय है इसलिए मेरा मन ठीक नहीं है। — ३।३
- (७) सेंध मार कर, गांठ खोल कर, धाड़ा (डाका) मार कर, ताला तोड़ कर तथा मालिक होने की बात को जानते हुए किसी बड़ी वस्तु को बिना मालिक के दिए लेने का प्रत्याख्यान वैराग्यपूर्वक करता हूँ। —३।४-५
- (८) यह त्याग पराई चीजों के सम्बन्ध में लिया है। अपने घर की चीजों के सम्बन्ध में नहीं। मेरे कुटुम्बियों के पास धन हो और मैं बुरी हालत में होऊँ, बहुत तकलीफ आ पड़े, घर में धन न रहे और वे मुक्ते धन न दें तब मैं ताला तोड़

सक्रूँगा, गांठ खोल कर, सेंघ लगा कर तथा बलपूर्वक छीन कर उनसे धन ले सक्रूँगा—इन सबकी मुम्ने छूट है। मैं जानता हूँ कि यह सब दुर्गति के कारण हैं, परन्तु में स्त्री आदि के मोह में पड़ा हुआ हूँ — गृहस्थाश्रम की जंजोरों में जकड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैंने ये आगार रखे हैं। — ३।६-८

#### चोरी के दोष

- (६) जिस चोरी के करने से राजा दण्ड देता हो और दुनिया में बदनामी होती हो बैसी बड़ी चोरी नहीं कहाँगा। हे मुनिराय! इस प्रकार चोरी त्याग का व्रत मुक्ते जीवन पर्यन्त के छिए पश्चलवा दीजिए।' —३१९-१०
- (१०) (गुरु:) 'चोरी महा चाण्डाल कर्म है इससे बड़े छुरे हवाल होते हैं। इससे नर्क के अति भयानक दुःख सहने पड़ते हैं। ----३।११-३२
- (११) जो परधन की चोरी करता है वह दाह लगाने के समान कार्य करता है। वह अवऱ्य ही नर्क का अतिथि है तथा न्यात (जाति) को लज्जित करनेवाला है। —३१३
- (१२) यदि चोरी के पाप इसी भव में उद्य होते हैं तो अपने आप ही उसे महान दुःख भोगने पड़ते हैं—गहरी मार खानी पड़ती है तथा बेमोत मरना पड़ता है। ३११४
- (१३) उसके हाथ पाँच काट छिए जाते हैं, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है, उसके नाक, कान काट कर नक्टा-बूचा कर दिया जाता है तथा उसे बहुत पीटा जाता है। —३१९५

- (१४) मार कर चोर के शरीर को खाई में डाल दिया जाता है, जहां कुत्ते आकर उसकी लाश को बिगाडते हैं। - ३।१६
- (१४) तथा कौए चांच मार कर उसकी आंखें बाहर निकाल लेते हैं तथा उसका शरीर महा विकराल दिखने लगता है। — ३१९७
- (१६) यह सब देख कर माता-पिता को बड़ा दुःख होता है। वे कहते हैं 'इस नीच ने चोरी कर हम छोगों को नोचा दिखाया'। ३१९८
- (१७) जब लोगों को चोर की बातें करते हुए सुनते हैं तो उस चोर के माता-पिता केवल रोते हैं और नीचे की ओर ताका करते हैं। — ३१९९
- (१८) चोरी से जीव को अनेक दुःख होते हैं, कहने से उनका पार नहीं आता। यह चोरी का पाप चारों गित में अमण कराने वाला है। ३२०
- (१६) ये भन्य स्त्री-पुरुषो ! यह सब सुन कर चोरी मत करो । सबूरी लाकर चोरी का त्याग करो । —३१२१

## व्रत-भंग का दोष

(२०) कई मनुष्य तो ऐसे हैं जो वैराग्य छाकर तथा मन में संतोष छाकर तीन करण तीन योग पूर्वक सर्व चोरी का त्याग कर देते हैं। और कई ऐसे सौगन्ध छेकर उसको भक्क कर देते हैं। वह महा पापी है। कमों ने उसे धका दिया है। —३।२२-२३

(२१) जी सौगन्ध को अच्छी तरह पालन करता है उसके मन की साध पूरी होती है। सौगन्ध को सम्यक् रूप से पालन कर कई देवलोक में जायंगे और कई मोक्ष में जायंगे। — ३।२४

## वत के वृषण

- (२२) स्थूल चोरी के लागी गृहस्थ को निम्नलिखित दोषकारी प्रवृतियां नहीं करनी चाहिये, केवल उन्हें ध्यान में रखना चाहिए:—
- (१) चोरो का माल प्रहण करना; (२) चोर की सहायता करना—जिस तरह चोरी का उपाय बतलाना या उसके लिए प्रेरणा करना, या चोर को आश्रय देना; (३) चूँगी आदि महसूल दिये बिना किसी चीज को छिपा कर लाना, ले जाना या मनाही किए जाने पर भी दूसरे देश में जाकर राज्य विरुद्ध हलचल करना; (४) तराजू बाँट आदि सही-सही नहीं रखना, छोटे बढ़े नाप रखना; (४) एक वस्तु में अन्य सहश या मिल सकने वाली वस्तु मिला कर उसका व्यापार करना या अच्छा नमूना दिखा कर घटिया चीज देना; उदाहरण स्वरूप घी में चर्बी या वनस्पित घी मिलाना, आटे में चिकना पत्थर मिलाना, दूध में जल मिलाना, पाट में पानी मिलाना, या सोने चौदी में खाद मिलाना।'

--- 310 99-97

## (४) स्वदार संतीष त्रत

(१) (गुरु:) 'जो मनुष्य-भव पाकर, शील ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह नर-भव को कृतार्थ करता हुआ शीव ही मोक्षरूपी रमणी को वर कर अनन्त अक्षय मोक्ष-मुर्खों में लीला करता है। — ४। दो॰ १

#### स्वरूप कथन

- (२) साधु मैथन का सर्वथा त्याग करता है और गृहाचारी पर नारी का। जो पर नारी को बुरी दृष्टि से नहीं देखता उस गृहस्थ का शीध खेवा पार समको। —४। दो॰ २
- (३) कोई-कोई अहोमागी श्रावक तीव्र वैराग्य छाकर, विषयों से इन्द्रियों को खींच कर, तथा मन में अपूर्व समभाव छाकर अपनी विवाहित पत्नी के साथ भी विषय-सेवन का सर्व त्याग कर देता है। ४। दो० ३
- (४) श्रावक के चौथे ब्रत में अब्रह्मचर्य का यथाशक्य प्रत्या-ख्यान करना होता है। इसमें देव-देवी, पराए पुरुष-स्त्री, तथा नर मादा पशु-पक्षी के साथ सर्वथा मैशुन का त्याग करना होता है। —४११
- (१) अपनी—स्त्र विवाहित स्त्री के साथ भी संबमपूर्वक रहने का विचार करे। उसके साथ दिन में भोग सेवन का त्याग करे और रात में इसकी अधिक-से-अधिक मर्यादा करे।—डार
- (६) चौदश, आठम, अमावस तथा पूनम आदि तिथियों के दिन ब्रह्मचर्य पालन का नियम करे। इस प्रकार आत्मा को दमन करता हुआ मोह को दूर कर शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करे। — ४।३

(७) कोई-कोई अहोभागी श्रावक तीव्र वैराग्य लाकर, विषयों से इन्द्रियों को खींच कर, तथा मन में अपूर्व समभाव लाकर अपनी विवाहित पत्नी के साथ भी विषय-सेवन का सर्व त्याग कर देता है।'—४।४

#### वत प्रहण

(८)(शिष्यः) ''मुक्ते अपनी पत्नी से प्रेम है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरी आत्मा मेरे वश नहीं है और मेरे बहुत कर्मों का उदय है इसल्यि अभी तो मैं दिन में स्व स्त्री-सेवन का त्याग करता हूँ तथा रात्रि में मैथून-सेवन की मर्यादा बांधता हूँ। इस मर्यादा में सन्तोष कर इसके उपरान्त विषय-सेवन का परिहार करता हूँ। पर नारी—अपनी स्त्री को छोड़ अन्य नारी—से मैं सूई डोरे के न्याय से प्रेम नहीं करूँगा—यह मैं नियम करता हूँ।' —४।५-७

## ब्रह्मचर्य की महिमा

- (६) जो पर स्त्री का सेवन करते हैं वे नर जन्म को यों ही गमा कर अविलम्ब नर्क में गिरते हैं। — ४।८
- (१०) यह चौथा त्रत अत्यन्त श्रेष्ठ है, सर्व त्रतों में प्रधान और अप्रसर है। यह मोक्ष को देनेवाला है। — ४।९
- (११) शील व्रत-व्यवस्थित एक अमोल रहा है, इसकी रक्षा का निरन्तर यह करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह आत्मा का उद्घार करता है और मोक्ष-रूपी रमणी को बरता है। ४११०

- (१२) जिन अगवान ने स्वयं कहा है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत को निर्दोष रूप से पालन करता है उसके लिए मोक्ष बहुत नजदीक होता है, इसमें शंका की बात नहीं हैं। — ४१९९
- (१३) चारों जाति के देव ब्रह्मचारी की सेवा करते हैं उसके सामने सिर झुका गुणमाम करते हुए वंदना करते हैं। —४।१२

#### त्रत-भंग एक महा दोष

- (१४) जो चौथे ब्रत को स्वीकार कर उसका मक्क कर देता है उसे नाना सांग-जन्मान्तर—धारण करने पड़ते हैं। वह नर्क को प्राप्त होता है और उसे अनेक तरह से कष्ट पाना पडता है।—४११३
- (१४) वह इस लोग में फिट-फिट होता है—धिकारा जाता है तथा परलोग में उसकी दुर्गति होती है। उसका जन्म बिगड़ा और मानव भव व्यर्थ गया समफो। —४११४
- (१६) जो जातिवान और कुळवान होते हैं वे रोज-रोज आत्मा को दमन करते जाते हैं; लिए हुए व्रत की अखण्ड उपासना करते हुए वे अपने कुळ को उज्ज्वल करते हैं। —४।१५
- (१७) जो जातिवान और कुळवान नहीं होते वे स्वादों में अत्यन्त आसक्त हुए—विषयों में फँसे—व्रत को भंग कर देते हैं। जो निर्लज्ज--विषय विकार में डूबे हुए व्रत को भंग करते हैं वे बड़े पापी हैं।— ४११६-१७
- (१८) जो ब्रह्मचर्य ब्रत के विराधक हैं उनके नर भव पाने को धिकार है। वे जाति का मुख नीचा करने वाले और दुर्गति के मेहमान हैं। —४१९८

- (१६) व्रत भंग करना—यह बहुत बड़ी खामी—अपराध है। व्रतभंग करने वाला लोगों में ऊँचा सिर कर नहीं बोल सकता। — ४१९९
- (२०) जो लज्जावान होते हैं वे ही इस बड़े दुष्कृत्य को करते हुए शर्माते हैं। लज्जाहीन को इस मोटे अकृत्य में शर्म नहीं मालूम देती। —४।२०
- (२१) जो शील ब्रत भंग करता है उसकी कहावत नहीं मिटती। ऐसा आदमी जब तक जीता है उसकी कहावत चलती है। —४।२१
  - (२२) लोग कहते हैं कि 'इस पापी ने अकार्य किया फिर भी इसे लजा नहीं आती! यह कितना निर्लज है कि ऐसा दुष्कर्म करने पर भी गाज-गाज कर बोलता है!' — ४।२२
  - (२३) जो ब्रह्मचर्य व्रत से गिर चुका, उसकी संगति कभी भी मत करो—उसे कुकमों में लिप्त और कर्म रूपी कीचड़ में फँसा हुआ समको। —४१२३
  - (२४) जो पर नारी का सेवन करते हैं, वे मनुष्य भव को हारते हैं वे मिथ्यात्त्व में डूबते हैं और न्यात को लिजत करते हैं। —-४१२४
  - (२४) जिसने शुद्ध चित्त पूर्वक, पर नारी को मा-बहिन समान समम कर, उसके प्रति बुरे भाव न लाने रूप ब्रह्मचय ब्रत स्वीकार किया है, यदि वह लज्जा और शर्म को छोड़ पर नारी के साथ दुष्कर्म करे तो उसे लोक में डाकी कहा जायगा।—४१२५-२६

- (२६) कर्म संयोग से यदि व्रत भंग हो जाता है तो कई विचारवान उसके लिए लिखत होते हैं परन्तु कई तो ऐसे वेशर्म होते हैं कि उन्हें जरा भी लब्जा का बोध नहीं होता। —४१२७
- (२७) विचारवान को व्रत भंग का अत्यन्त पश्चाताप होता है और वह अपने दुष्कृत्य को अन्याय समकता है। —४१२८
- (२८) जिसने शीलव्रत भक्क कर दिया है उसको पूरा अभागा सममो। ऐसा मनुष्य नंगा और निर्लक है, उसमें किसी तरह का मजा नहीं सममना चाहिए। — ४१२९
- (२६) इसलिए श्रद्धाचर्य को नवबाड़ सहित, निरित्तचार पूर्वक, दृढ़ और अहिग रह कर तथा मन आदि योग के पूर्ण संयम के साथ पालन करना चाहिये। —४१३०
- (३०) जो नवबाड़ को छोप देता है उसके बहुत हानि होती है। ब्रह्मचर्य ब्रत के भंग से बहुत खराबी होती है। —४३१
- (३१) जो व्रत भंग कर परनारी का सेवन करता है वह मनुष्य जन्म को गमाता है। उसकी बहुत अपकीर्त्त होती है और वह बहुत धिकारा जाता है। —४।३२

## शुद्ध बहावर्य पालन की प्रेरणा

(३२) जो शुद्ध मन से शील—ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वह मुक्ति के अनन्त सहज मुख में लीला करता है। जो ब्रह्मचर्य में विश्वास रखता है उसे शाश्वत आनन्द की प्राप्ति होती है। —४।३३

- (३३) दिन-दिन चढ़ते हुए भावों से ब्रह्मचर्य व्रत का अखण्ड रूप से पालन करो। मनोयोग पूर्वक इन्द्रियों के विषयों में समभाव को धारण करो जिससे कि शीव्र ही शिव-वधू को वर सको। ४१३४
  - (३४) दसवें अँग में भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत के लिए बत्तीस उपमाएँ दी हैं। जो धर्म में शूर हैं वे ब्रह्मचर्य व्रत का सही-सही पालन करते हैं। — ४१३४
  - (३५) तीन करण, तीन योग को अच्छी तरह जान कर तथा उनका शुद्ध ब्यौरा पहचान कर, व्रत अंगीकार कर उसका मन से पालन करना तथा दोषों को टालते रहना। —४।३६

#### व्रत के अतिचार

- (३६) स्थूल ब्रह्मचर्य व्रतधारी गृहस्थ के लिये निम्नलिखित कार्य अतिचार हैं अतः अकार्य हैं। इन्हें सदा ध्यान में रखते हुए इनसे बचना चाहिए:—
- (१) अपनी पत्नी के सिवा किसी भी स्त्री से रमण करना फिर चाहे वह वेश्या ही क्यों न हो और चाहे पैसा देकर उसे थोड़े काल के लिए रखेल के रूप में ही क्यों न रख लिया हो; (२) अपनी पत्नी के सिवा किसी भी स्त्री से विषय-सेवन करना चाहे वह स्त्री किसी की पत्नी न हो या किसी के आधिपत्य में न हो जिस तरह कवारी कन्या, विधवा या अनाथ कुलांगना; (३) अनंग क्रीड़ा करना अर्थात् सृष्टि विरुद्ध काम-क्रीड़ा करना; या अपनी

स्त्री के सिवा अन्य स्त्रियों से रमण तो न करना परन्तु अन्य काम-क्रीड़ाएँ करना; या प्रत्याख्यान के दिन स्वस्त्री से अप्राकृतिक मैथुन करना; (४) पराये विवाह कराना; और (४) काम सेवन में तीव्र अभिलाषा रखना। — अ॰ १३-१५

## ( ५ ) परिमह पारिमाण व्रत

#### परिग्रह त्यारा की आवश्यकता तथा परिग्रह की परिभाषा

- (१) (गुरु:)—श्रावक के पांचवें व्रत में परिम्रह का यथाशक्ति त्याग किया जाता है। परिम्रह मूर्छा को कहते हैं। इससे जीव के निरन्तर पाप-कर्मों का प्रवाह होता है।—५। दो० १
- (२) परिम्रह मोटा बहुत बड़ा पाप है। इससे जीव को संसार-समुद्र में गोते खाने पड़ते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय हो तो भगवान द्वारा बतलाये गये 'श्रावक के तीन मनोरथ' देख लो। पा दो॰ २
- (३) भगवान ने परिप्रह को सर्व अनथों का मूल कहा है। परिप्रह जीव को खींच कर नर्क में डाल देता है। परिप्रह यित-मार्ग को भङ्ग करनेवाला है इसलिए भगवान ने इसका निषेध किया है। — पा हो । ३
- (४) खेत-खुली भूमि, घर, दृकान, सोना-चाँदी धन-धान्य, द्विपद-चौपद तथा ताम्बादि धातु—इन नौ प्रकार की वस्तुओं का यथाशक्ति परिमाण करना चाहिए। —५। दो॰ ४-५

- (१) उपरोक्त जड़ चेतन वस्तुओं को जो एक हद परिमाण में रखा जाता है वह अविरति—असंयम है। उस परिमाण में रखी हुई परिमिति वस्तुओं के उपरान्त शेष सब वस्तुओं का जो त्याग प्रत्याख्यान होता है वह विरति है।
  - पा बो॰ ६
- (६) मूर्का परिम्रह है। धन-धान्य, घर-खेत, चांदी-सोना, द्विपद-चउपद तथा ताम्बादि धातु—इन नौ प्रकार की जड़-चेतन बस्तुओं को मूर्का—ममतापूर्वक महण किया जाता है अतः ये सब भी परिम्रह हैं। मूर्का आभ्यन्तर परिम्रह और ये नौ द्रव्य बाह्य परिम्रह कहलाते हैं। —५। दो॰ ७-८
- (७) उपरोक्त नव प्रकार के बाह्य परिष्रह का आवक विचार पूर्वक यथाशिक परिहार—परिमाण करे तथा हृदय में समता— सन्तोष लाकर इन सब के प्रति मूर्झा— तृष्णा का परिहार करे तथा उनकी कामना को दूर कर दे। — ५१९-२

## परिग्रह महान दोष

- (८) मूर्का—ममता बुरी बलाय है। इससे प्राणी चारों गति में भटकता है। मूर्का में फँसे हुए प्राणी को चैन नहीं पड़ता—उसे बहुत रड़बड़ना पड़ता है। —५।३
- (१) मूर्झा नर्क को पहुँचाने वाली है—यह विचार कर मूर्झा को दूर कर ब्रत पालन करने का निश्चय करो।

- (१०) नव प्रकार के जो उपरोक्त परिप्रह हैं उनका तथा उनके प्रति मूर्ज़ भाव को मुक्ति मार्ग में बाधा स्वरूप समक्त कर उनका परिहार करना चाहिए। — ५।५
- (११) परिम्नह मुमुख के लिए बहुत बड़ा प्रतिबंध और पाश है। यह बोध-बीज सम्यक्तव को नाश करनेवाला है। परिम्नह रखना मुक्ति का नहीं परन्तु दुर्गति का मार्ग है। —५।६
- (१२) परिप्रह बहुत बड़ा फल्द है। इससे कमों का निरन्तर बंध होता है। यह जीव को बलपूर्वक नर्क में ले जाता है जहाँ नाना प्रकार की भयानक मार पड़ती है। — ५।७
- (१३) परिष्रह महा भयानक और विकट मायाजाल है। उसमें रक्त होने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती यह विलक्कल सही बात है। ५।८

परिग्रह सेवन करना बुरा और सेवन कराना तथा अनुमोदन करना भी बुरा

- (१४) परिप्रह रखने या सेवन करने से नए कर्मों का प्रवेश होता है फिर जो परिप्रह रखाता या सेवन कराता है या रखने वाले या सेवन करने वाले की अनुमोदना करता है उसको धर्म किस न्याय से होगा ? बुद्धिमान इस बात की जांच करें कि भग वान ने करना, कराना और अनुमोदन करना, इन तीनों करणों को समान रूप से कर्म संचार का हेतु बतलाया है। —५।१३
- (१५) कनक और कामिनी इन दो के सेवन से दुर्गति होती है। ये दोनों भयानक फन्द हैं। इनके सेवन से चारों गतियों में धक्के खाने पड़ते हैं। — ५१९

- (१६) जो दूसरे को कनक और कामिनी सेवन करवाता है वह उसको फन्द में डालता है जिससे निकला नहीं जा सकता। — ५।१०
- (१७) जो परिप्रह देने में धर्म बतलाते हैं वे अज्ञानी श्रम में भूले हुए हैं। उनके कर्मों का बिशेष उदय है जिससे कि यह बात समक्त में नहीं आती। — ५।११
- (१८) जो परिप्रह के दलाल हैं अर्थात् परिप्रह को एक के पास से दूसरे को दिलवाते हैं उनके भी बुरे हवाल होंगे और उन्हें नकीं के बहुत दुःख फोलने पडेंगे। —५।१२
- (१६) परिश्रह के देनेवालों के सावद्य योगों का प्रवर्त्तन होता है। परिश्रह का देना कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है उसे लौकिक-व्यवहार या कर्त्तव्य कह सकते हैं। ५११४
- (२०) अन्न, पान, मेवा-मुखवास इन चारों प्रकार के आहारों में जो आहार श्रावक करता है उसका उसके परिप्रह है। इनके सेवन करने में या अन्य गृहस्थ को सेवन करने के लिए देने में धर्म नहीं है। —५१९५
- (२१) गृहस्थों का परस्पर में एक दृसरे को कोई चीज देना छेना है, वह सब परिम्रह ही देना-छेना है इसमें जरा भी शंका मत करो। ५।१६
- (२२) अपने पास रखे हुए सचित्त, अचित्त या मिश्र सब वस्तुओं में गृहस्थ की ममता होने से वे परिम्रह हैं ऐसा उववाई तथा सूत्रकृतांग सूत्र में कहा है। —५१९७-१८

- (२३) परिमित वस्तुओं के उपरांत अवशेष का जो त्याग किया जाता है उसे व्रत जानो तथा जो परिमित वस्तुएँ रखी गयी हैं वे सब अव्रत में रही—उनकी छूट रही। इस बात का सूत्र साक्षी है। —५९९
- (२४) यदि धन आदि परिमह देने में ही धर्म होता तब तो भगवान इस बात की आज्ञा दे जाते तथा कह-कह कर दिराते और धर्म करवाते। —५।२०
- (२४) धन से अनर्थ होता है, धन से धर्म की धुरा नहीं चलती, यह भव-भव श्रमण करानेवाला है—दुर्गति को पहुँचाने वाला है।—५।२१
- (२६) धन रखने से या देने या दिलवाने से तीनों ही काल में धर्म नहीं होता—इस बात को सत्य समको तथा इसमें जरा भी शंका मत लाबो। ५१२

## परिश्रह के दोषों का पुनर्कथन

- (२७) जो परिमह में मूर्छावान होते हैं उनको सम्यक्त प्राप्त नहीं होता। पदार्थों में आसक्ति—मूर्छा होने से उनको कोई समम नहीं पडती। —५।२३
- (२८) जो परिग्रह में आसक्त हैं उनकी बहुत फजीहत होगी। वे नर्क में जाएँगे और मोका खाते रहेंगे। —५।२४
  - (२६) परिग्रह से केवल संसार की वृद्धि होती है। नर्क

निगोद मिलता है तथा जीव को जरा भी चैन नहीं मिलता उसे बहुत रड़बड़ना पड़ता है। — ५१२५

- (१३०) जिन परिमित वस्तुओं को श्रावक अपने भोग के छिए रख छेता है जन वस्तुओं से उसके विरित नहीं होती। इन परिमित वस्तुओं को भोगने का उसके त्याग न होने से पाप निरन्तर छगता रहता है। —५।२६
- (३१) करने, कराने और कार्य की अनुमोदना करने से पाप कमों का संचार होता है और उसका दुःख खुद आत्मा को भोगना पड़ता है। इन तीनों कारणों के त्याग से व्रत होता है और तभी सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। पारण
- (३२) अपनी शक्ति को समम कर यथाशक्य करण योग पूर्वक शुद्ध प्रत्याख्यान करना चाहिए। तथा दोष से बचते हुए दृद्ध मन से ब्रत का पालन करना चाहिए। —५१२८

## वत के दूपण

इस व्रत के धारी गृहस्थ श्रावक को निम्न लिखित अतिचारों का सेवन नहीं करना चाहिए:—

(१) जितने घर, खेत रखने का नियम किया हो उनसे ज्यादा रखना; (२) जितने परिमाण में सोना चौदी रखने का नियम किया हो उससे अधिक रखना; (३) द्विपद्—दास दासी, नौकर-चाकर आदि तथा चौपद्—गाय, भैंस, बलद आदि नियम की दुई संख्या से अधिक रखना; (४) जितना

धन—रुपया, वस्नादि, धान्य—अन्न रखने का नियम किया हो उससे अधिक रखना; (१) तांबा पीतल आदि के बासन-वर्त्तन तथा शयन-आसन आदि घर सामान नियमित परिमाण से अधिक रखना।

## (६) दिग्वत

## गुणवतों की आवश्यकता और संक्षिप्त स्वरूप निर्देश

- (१) (गुक्तः) पाँच अणुव्रतों के धारण करते ही स्थूछ हिंसादि पापों से विरति रूप बड़ी पाछ बाँध दी जाती है फिर भी सूक्ष्म हिंसादि पापों से अविरति रहने से कर्म रूपी जल वे रोक-टोक आता रहता है। — ा हो ॰ १
- (२) इस अविरित को मिटाने के लिए पहिले गुणत्रत का विधान है। इस गुणत्रत में दिशि मर्यादा कर, उसके बाहर सूक्ष्म पापों से विशेष रूप से निवृत हुआ जाता है। —६। हो ० २
- (३) मर्यादा कृत क्षेत्र में जो सूक्ष्म अविरित रह जाती है उसको मिटाने के लिए दृसरा गुणत्रत धारण करना होता है। इस गुणत्रत में ग्रव्यादिक का त्याग और भोगादिक का परिहार करना पड़ता है। — ६। दो०३
- (४) मर्यादित क्षेत्र में जो मर्यादित वस्तुओं के सेवन की छूट रख ली जाती है वह अविरति है। इस अविरति को संक्षिप्त करने के लिए अनर्थदण्ड त्याग अर्थात् बिना प्रयोजन पाप कर्म

करने का प्रत्याख्यान किया जाता है और केवल प्रयोजन से पाप की छूट रह जाती है। — ६। दो॰ ४

#### दिशि वत का स्वरूप

- (५) श्रावक के छठे त्रत में छहों दिशाओं का परिमाण करना पड़ता है तथा मर्यादित क्षेत्रों के उपरान्त हिंसादि पापों को संतोषपूर्वक छोड़ देना पड़ता है। —६। दो० ५
- (६) ऊँची-नीची और तिरछी दिशाओं में दो चार पांच आदि कोसों की संख्या कर श्रावक मर्यादित क्षेत्र के बाहर सावद्य कार्यों का परिहार करे। —६। १
- (७) पृथ्वी आदि स्थावर जीवों की हिंसा का भी इस क्षेत्र के बाहर त्याग करे तथा सृक्ष्म भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह
  —ममता का त्याग करे। ६।२
- (८) क्षेत्र के बाहर लेन-देन न करे, न बाहर की वस्तु भीतर मंगावे और न भीतर की वस्तु बाहर मेजे। — 41३
- (१) कम में कोई एक आश्रव का त्याग करता है और उपर में पांचों आश्रवों का त्याग करता है। कोई यह त्याग एक करण तीन योग से करता है, कोई दो करण तीन योग से और कोई तीन करण तीन योग से वाहर के आश्रव का त्याग कर अविरति को दूर करता है। ६१४-५
- (१०) इस तरह क्षेत्र बाहर जो सूक्ष्म हिंसादि आश्रवों का त्याग कर अविरति को दूर किया जाता है वह मर्यादित

क्षेत्र के बाहर सब क्षेत्रों में तथा काल की अपेक्षा यावज्जीवन के लिए होता है। — ११६

- (११) कोई क्षेत्र बाहर इन आश्रवों के सेवन का इतनी टढ़ता के साथ त्याग करता है कि देवादिकों के कारण यदि वह क्षेत्र बाहर भी ले जाया जाय तो भी आश्रव सेवन नहीं करता परन्तु कोई-कोई कष्ट पड़ने पर क्षेत्र बाहर आश्रव सेवन की छूट रख लेता है। यह निजी कमजोरी है। — ६१७
- (१२) कोई मर्यादित क्षेत्र के बाहर अपने मित्र या देवता आदि से काम कराता है परन्तु व्रत भ्रहण करते समय यह छूट रख लेनी पड़ती है।---६।८
- (१३) जो छूट रग्वनी हो वह रख कर ही प्रत्याख्यान करना चाहिए। बिना छूट का कार्य न करे। छूट रखने से पाप लगता है परन्तु छूट रखे बिना क्षेत्र बाहर कार्य करने से व्रत भंग होता है। - - ६९९
- (१४) छठे व्रत का बहुत विस्तार है उसका पार नहीं है। मैंने संक्षेप में कहा है। बुद्धिमान इसी अनुसार और समसे।

(१५) छठे त्रत में उपरोक्त रूप से प्रत्याख्यान किया जाता है। मर्यादित क्षेत्र में जो बहुत से द्रव्य रहते हैं उनकी अत्रत को दूर करने के लिए जिन भगवान ने सातवें त्रत का विधान किया है।——६। ११

#### व्रत के दूषण

दिशि मर्यादा व्रत के निम्नलिखित पाँच अतिचार हैं:-

(१) ऊँची दिशा में जितनी दूर जाने का नियम किया हो उससे अधिक दूर चले जाना; (२) नीची दिशा में जितनी दूर जाने का नियम किया हो उससे अधिक दूर चले जाना; (३) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि तिरस्त्री दिशाओं में जितनी दूर जाने का नियम किया हो उससे अधिक चले जाना; (४) क्षेत्र वृद्धि करना—अर्थात् नियत किए हुए क्षेत्र के माप में वृद्धि करना; एक दिशा के परिमाण को कम कर दूसरी दिशा के परिमाण को बढ़ा लेना; (४) दिशाओं में जाने के लिए जितना क्षेत्र नियत रखा हो उसे भुला देना। अ०१०

## ( ७ ) उपभोग परिनोग परिमाण त्रन

#### (事)

- (१) (गुरुः) श्रावक के सातवें व्रत में उपभोग परिभोग वस्तुओं का भरसक त्याग करना होता है। जो प्रिय वस्तु का त्याग करता है उसके घट में सचा वैराग्य आता है। अ दो॰ १
- (२) जो चीज केवल एक ही वार काम में आ सकती है— उसे 'भोग' या 'परिभोग' कहते हैं और जो वस्तु बार-बार सेवन में आ सकती है उसको उपभोग कहते हैं। — अ दो॰ २
- (३) भगवान ने कहा है कि संसारी प्राणी के भोग से सहज अत्रिरित रहती है। सद्गुरु के सम्मुख उपभोग परिभोग वस्तुओं

# का यथाशक्ति, नियमपूर्वक त्याग करना सातवा व्रत है। --- अ दो ३

- (४) उपभोग परिभोग वस्तुओं का सेवन—शब्द, रूप तथा गन्ध, रस और स्पर्श की आसक्ति अर्थात् काम भोग रूप है। कामभोग का सेवन महा दु:खों की खान है! भगवान वर्द्धमान ने इन काम भोगों के सेवन को किंपाक फल की उपमा दी है। - अदो॰ ४
- (१) श्रावक अंगोछा, दांतन, अरेठे आदि फल, तेल, उवटन, मंजन, वस्न, विलेपन, पुष्प, आभूषण, धूप, पेय, पकान, ओदन, सूप, विगइ, शाक, माधुरक, व्यंजन, जल, मुखवास, वाहन, शय्या, जूते, सचित्त वस्तुएँ तथा अन्य द्रव्य—इन छब्बीस भोग परिभोग की वस्तुओं का परिमाण या संख्या कर उनके भोग की मर्यादा कर। अ५-६
- (६) जो समता धारण कर विषयों में निस्पृह हो इन छन्त्रीस वस्तुओं के सेवन की मर्यादा या त्याग करता है वह धन्य है। श्रावक एक-एक वात का खुठासा कर यथाशक्य करण योगों सं व्रत अङ्गीकार करता है। —६।३
- (७) उपरोक्त विधि या वस्तुओं के सेवन से संताप होता है, सेवन कराने से भी संताप होता है फिर अनुमोदन करने से धर्म कहाँ से होगा ? करना, कराना और अनुमोदन करना इन तीनों करणों के समान फल हैं। — ६।४
- (८) श्रावक उपरोक्त विधि या वस्तुओं का प्रत्याख्यान आगार (छूट) पूर्वक करता है। ये आगार (छूट) अव्रत है

जो आश्रव—कर्म संचार का कारण है। इन आगारों में कई प्रकार के उपभोग परिभोग का सेवन रहता है। उपभोग परिभोग वस्तुओं का सेवन करना सावद्य योग-व्यापार है।

--- 510

- ( ह ) श्रावक इन उपभोग-परिभोगों का समतापूर्वक यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे । जब इनका त्याग एक करण तीन योग से किया होता है तब खुद भोगने का पाप नहीं छगता अर्थात् दूर हो जाता है । --६८
- (१०) जो दो करण तीन योग से त्याग करता है वह इ: भांगों के पाप को दूर करता है। वह न खुद सेवन करता है और न कराता है। —ध९
- (११) जो तीन करण तीन योग से त्याग करता है उसको नव ही भांगों का पाप नहीं लगता। वह न खुद भोग परिभोग की वस्तुओं का सेवन करता है, न कराता है और न करनेवाले का अनुमोदन करता है। —६११०
- (१२) जो जो सेरी हुटी रहती है, उससे पाप कर्म आ-आकर लगते रहते हैं। जो-जो सेरी रुकी होती है वह संवर है। उससे जरा भी पाप नहीं आ सकते। — ६१११
- (१३) छूटी सेरी में ही श्रावक खाता, खिलाता, या सराहता है। रुकी हुई सेरी में खाता, खिलाता नहीं है और न अनुमोदन करता है। —६।१२

- (१४) श्रावकों का, जीवों की हिंसा कर, परस्पर में एक दूसरे को जिमाना अन्नत है और सावच योग प्रवृति है। इसमें धर्म समक्रना मिथ्यास्व है। —६।१३-५४
- (१५) जो अमुक अंश में शब्द, रूप, रस, गंध, और स्पर्श के सेवन की छूट रखता है उसके उनकी वांछा रहने से उनका सेवन होता रहता है। उपभोग परिभोग सेवन में इन विषयों का विविध संयोग है। ——६१९७
- (१६) जो अमुक अंश में उपभोग परिभोग वस्तुएँ रखी जाती हैं वह उतनी अविरित समको। उससे निरन्तर पाप लगते रहते हैं। इस अविरित को प्रत्याख्यान—त्याग कर दृर करने से मुखदायी संवर होता है, जिससे अविरित से होने वाला पाप दृर हो जाता है। —६११८
- (१७) उपभोग परिभोग का जो सेवन करता है उसके पाप लगता है। जो सेवन कराता है उसके दूसरे करण से और जो अनुमोदन करता है वह तीसरे करण से पाप प्राप्त करता है। तीनों करणों से उपभोग परिभोग सेवन सावद्य कार्य है।

--- ६19९-२0

(१८) उपभोग परिभोग वस्तु के खाने-पीने आदि रूप सेवन करने, कराने और अनुमोदन करने का—इन तीनों का यथा शक्ति त्याग करने से ही सातवें व्रत की प्राप्ति होती है और नए कर्मों का आना रुकता है। कर्मों का रुकना ही उज्ज्वल (पावन) 'संवर' धर्म है। — ६।२१

- (१६) त्याग क्या है और आगार क्या है—यह पहचान कर, भोगों से अविरित में पाप जान कर उसे छोड़ो और विरित में धर्म समभ कर व्रत—प्रत्याख्यान करो। तीनों करणों को अलग-अलग विचार कर व्रत करो। —६।३९
- (२०) भोग और परिभोगों के सेवन का त्याग कर मानव भव का लाभ उठाओ! जो वस्तुएँ आगार में—छूट में रख ली हों उनमें से योग्य वस्तुओं का निश्चय ही सत्पात्र को दान दो। इस धर्म के कार्य में ढील मत करो। सत्पुरुषों के चरणों की सेवा से वांछित कार्य सिद्ध होता है। —११४०

### (福)

(२१) उपभोग परिभोग परिमाण नामक सातवं व्रत में भगवान ने पन्द्रह कर्मादानों का भी उपदेश दिया है।

१ ईंट पकाने, सुनार, ठठारे, भड भूँजे, क्रुम्हार, लोहार आदि के कर्म कर आजीविका चलाना यह अंगालि कर्म कहलाता है।

२ साग, पात, कंद-मूल, बीजादिक, धान-नंदृल, फूलादिक इन सब बन बगीचों में होनेवाली वनस्पतियों को बेच कर आजी विका करने को वन कर्म कहते हैं।

३ गाड़ी, रथ, चौकी, बाजोट, पलंग, किंवाड़, थम्भे आदि बना कर तथा वैच कर आजीविका करने को शकट कर्म कहते हैं। ४ घर दुकान भाड़े पर देकर, रूपये न्याज पर देकर, तथा गाड़ी आदि भाड़े पर चला कर आजीविका चलाना भटक कर्म कहलाता है।

४ नारियल आदि को फोड़ने, अखरोट, सुपारी आदि के टुकड़े करने, पत्थर के टुकड़े कर धान को दलने पीसने आदि का कर्म कर आजीविका चलाना स्फोटक कम कहलाता है।

६ कस्तूरी, केवड़े, हाथी दांत, मोती, अगर, चर्म, हाड, सींग आदि के व्यापार को दन्त वाणिज्य कहा जाता है।

मनःशिल, आल, लाख, गली, हड्ताल, कसूंबादिक
 अति दोषवाली चीजों का व्यापार करना लाक्षा वाणिज्य है।

प्रमु, मांस, मक्खन, मद्य आदि भारी विगइ तथा दूध, दही, घी, तेल, गुड़ आदि का व्यापार करना रस वाणिज्य कहलाता है।

ह ऊंठ, गये, बँह, गाय, घोड़े, हाथी, भेंस बकरी आदि का वाणिज्य व्यापार तथा ऊन, रुई, रेशम आदि बना कर उनका व्यापार करना केश वाणिज्य कहलाता है।

१० सोंगी मोरा, अमल, आक, पोस्तडोड़ी, लीला थूता, सोमल खार, हरवंशी, नरवशी आदि का वाणिज्य व्यापार करना विष बाणिज्य कहलाता है।

११ तिल, सरसों आदि पीलाने, ऊष परने आदि महा पापकारी कर्म को थन्त्र-पीलन कर्म कहते हैं।

१२ कान फाड़ना, नाक बीधाना तथा बळद प्रमुख को . कशी कराना यह बारहवाँ निर्लाञ्झन कर्म कहलाता है। व्रतधारी को इससे दोष लगता है।

१३ गांव, नगर आदि को अग्नि लगा कर जलाना, अटबी आदि में दब लगाना, मुद्दों के दब लगाना आदि को दबदान कर्म कहते हैं।

१४ नदी, सर, द्रह तालाव आदि को बूंदने तथा किनारे को तोड़ कर खेत में उनके पानी आदि को सींचने को सरः शोषः कर्म कहते हैं।

१५ असंजती जीवों को चराने, खाने पिछाने के रोजगार से आजीविका करना असतीजन पोषण कर्म कहलाता है। साधु के सिवा सभी असंयती जीव हैं उनका पोषण जिस कर्म में हो वह असतीजन पोषण है।

(२२) इन पन्दरह कर्मादानों की मर्यादा कर उनका प्रतिहार करना चाहिये। ये पन्दरह कर्मादान सावद्य योग व्यापार हैं तथा आजीविका आश्रित हैं।—कर्मादान की ढाल १-१६

## (८) अनर्थ दण्ड प्रत्याख्यान त्रत

#### वत की आवश्यकता

(१) (गुरुः) सातर्वे व्रत का विवेचन पूरा हुआ अब आठवें विवेचन करता हूँ। अर्थ क्या है और अनर्थ क्या है—इसको व्रत का पहचानने के लिए इस विवेचन को मुनो। —८। हो० १

- (२) पहले सात ब्रत अङ्गीकार कर लेने के बाद भी जो हिंसादि पापों की अब्रत रहती है उससे जीव के निरन्तर पाप-कर्मों का संचार होता रहता है। — 4 दो॰ २
- (३) यह अत्रत सत्रयोजन या निष्प्रयोजन इस प्रकार दो तरह की हो सकती है। पहली अत्रत को अर्थ दण्ड और दूसरं प्रकार के अत्रत को अनर्थ दण्ड कहते हैं। इन दोनों से पाप-कर्मों का संचार होता है।—८। दो० ३
- (४) 'अर्थ'—अर्थात् अपने स्वार्थ के लिए नाना सावद्य कार्यों का करना और अनर्थ अर्थात् विना प्रयोजन पाप करने में भी जरा भी नहीं इरना। — ८। दो॰ ४
- (१) प्रयोजन वश पाप कार्य कर आत्मा को कलुषित करना अर्थ दण्ड और निरर्थक बिना प्रयोजन पाप कार्य कर आत्मा को कलुपित करना अनर्थ दण्ड है। यह भली भांति समम लो कि इन दोनों प्रकार के कार्यों से पापाश्रव होता है क्योंकि सप्रयोजन (अर्थ) हो या निष्प्रयोजन (अनर्थ) सावद्य कार्य हमेशा पाप के कारण हैं। स्वार्थों के लिए होते अधर्म कार्यों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है फिर भी निष्प्रयोजन अनर्थ सावद्य कार्यों का अवश्य प्रयाख्यान करना चाहिये। ८। टो॰५

### अनर्थ दगड के भेद

( ६ ) अनर्थ दण्ड के अनेक मेद हैं वे पूरे नहीं कहे जा सकते। थोड़े-से मेद बतलाता हूँ, चित्त लगा कर सुनना। —८। दो० ६ (७) अनर्थ दण्ड के चार प्रकार हैं—(१) अपध्यान (२) प्रमाद जिस तरह घी आदि के वर्त्तन खुले रखना (३) हिंसा के साधन शस्त्रादि को जोड़ना या देना तथा (४) नाना प्रकार के पाप-कर्म करने का उपदेश। इन चारों अनथों का प्रत्याख्यान कर जिन भगवान की आज्ञा का पालन करे।

- 619-2

- (८) अर्थ दण्ड से ही अनर्थ दण्ड को पहचाना जा सकता है। अर्थ दण्ड के अनेक प्रकार हैं, संक्षेप मात्र ही उसका खुलासा करता हूँ। २०८३
- (१) अपध्यान के दो प्रकार हैं—एक आर्त और दूसरा रौद्र। विविध हर्ष-शोक का अनुभव करना, इन्द्रियों के भले शब्दादि विषयों में आसक्ति—उनके प्राप्ति की निरन्तर इच्छा और अप्रिय भोगों में द्वेष उनके वियोग की वांछा; रोगादि में अरुचि भोगों में प्रसन्नता ये सब आर्त्तध्यान हैं। —८१४-४
- (१०) अपने, अपने मातापिता, भाई, बहिन, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू आदि कुटुम्बी, परिचित सज्जन, नौकर चाकर, सगे स्नेही, बोहरे आदि को लेकर आर्त्तध्यान किया करना, उनके सुख में सुखी और उनके दुःख में दुखी होना आर्त्तध्यान सूपी अर्थ दण्ड है। ऐसे अर्थ दण्ड को समतापूर्वक यथाशक्य दूर कराना चाहिए तथा अनर्थ आर्त्तध्यान अर्थान् कोई भी प्रयोजन बिना किये जाते हुए आर्त्तध्यान का प्रत्याख्यान करना चाहिए।

- (११) निरन्तर हिंसा, मूठ, चोरी आदि पापों की चिन्ता करना, किसी को जेल आदि करवाने की वांछा करते रहना रौद्र ध्यान है। अपने या अपने परिवार आदि के अर्थ- प्रयोजन के लिए भी रौद्र ध्यान करते हुए शरीर कांपना चाहिए तथा अनर्थ रौद्रध्यान को तो एकान्त रूप से छोड़ देना चाहिए।—414
- (१२) घी तैलादि के वर्तनों को ज्यापार आदि अनिवार्य प्रयोजन से खुला रखना अर्थ प्रमादाचरण है। इस तरह कारण वश घी आदि को खुले रखते हुए भी स्मृतिपूर्वक उनकी देख भाल करते रहना चाहिए। तथा प्रमाद या आलस्यवश निर्धक खुले रखने का प्रत्याख्यान करना चाहिए। 418
- (१३) चक्की, ऊँखल, मूसल, (आदि) रखे बिना गृहस्थी का काम नहीं चल सकता इसलिए इन्हें अपने तथा अपने परिवार आदि के प्रयोजन (अर्थ) के सिवा निरर्थक बिना प्रयोजन रखने का प्रयाख्यान करे। प्रयोजन से भी इन्हें रखने में संकोच मालूम करे और बिना प्रयोजन तो रखे ही नहीं।

--- 6190-99

- (१४) भाई भती जे, नौकर चाकर सगे सम्बन्धियों को कहना— बेठे-बेठे किसी की कमाई खाओगे ? खेती, वाणिज्य ज्यापार आदि करो'— इसे पाप कर्मोपदेश कहते हैं। ८११२
- (१५) इस तरह कुटुम्बी आदि को सावद्य कार्य के छिए कहने में भी जब विशेष पाप छगता है—ऐसा बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान से समभ सकता है—तो फिर अनर्थ अर्थात अपने या

अपने परिवार के प्रयोजन बिना कौन है जो पापोपदेश को स्थान कर मैले कर्मों को प्रहण करेगा। ---८।१३

#### अर्थ अनर्थ की समफ

- (१६) अपनी या अपने परिवार आदि की यश-कीति, मान बड़ाई के लिये या शर्माशर्मी तथा लोक-लाज से हिंसादि कार्य किए जाते हैं वे सब अर्थ दण्ड में शामिल हैं। —८११४
- (१७) जिस कर्त्तव्य के करने से छोगों में निन्दा होती है वह अनर्थ दण्ड है। छः प्रकार के आगार में जो हिंसादि पाप कार्य किए जाते हैं वह अर्थ दण्ड है। — ८१९५
- (१८) सूयगडांग सूत्र के अठारहवें अध्ययन में (१) अपने लिए (२) माता-पिता, पुत्र, पुत्री, भाई बहिन आदि कुटुम्बियों के लिए (३) न्यातीले—सगे सम्बन्धियों के लिए (४) घर के लिए (४) मित्र सज्जनों के लिए (६) नाग देवताओं के लिए (७) भूत प्रेत के लिए तथा (८) यक्ष के लिए हिंसादि सावद्य कार्यों का करना, कराना और अनुमोदन करना अर्थ दण्ड है।

---- 6198-90

(१६) अपने लिये या अपने परिवार आदि के लिए इस लोक-सम्बन्धी राजऋद्धि भोगादि की वांछा करना, परलोक में देव, देवेन्द्र आदि पदवी की इच्छा करना, सुखी अवस्था में जीने की इच्छा और दु:ख आने पर मरने की वांछा तथा काम भोग की वांछा करना, कराना या अनुमोदन करना ये पाप के कारण हैं। विना प्रयोजन करना अनर्थ दण्ड है। व्रतधारी के ऐसा करने पर व्रत-भंग होता है। --- ८।९८

- (२०) असंयति जीवों के जीने की वांछा— उनके जीने से हिषत होना—यह जब अपने या परिवार आदि के लिए किया जाता है तो पाप का लगना सप्रयोजन होता है। जब निरर्थक ही विना प्रयोजन ही यह वांछा होती है तो अनर्थ दण्ड प्रत्याख्यान व्रत भंग होता है। ८१९
- (२१) असंयती जीवों को मारने की वाञ्छा करना या उनको मारना मरवाना जब अपने या अपने परिवार आदि के लिए होता है तो पाप का लगना अर्थ दण्ड है। विना प्रयोजन ये कार्य करने से अनर्थ दण्ड प्रयाख्यान व्रत का भंग होता है।

-- 6120

- (२२) अन्य गृहस्थों को काम भोग भोगाने की बांछा करना या भोगवाना या उसका अनुमोदन करना जब अपने या अपने परिवारादि के लिए होता है तो पाप का आगमन अर्थ दण्ड है परन्तु बिना प्रयोजन ऐसा करना व्रत भङ्ग है।—८।२१
- (२३) गृहस्थ को उपभोग परिभोग सेवन कराने से निश्चय ही कर्म बंध होता है। अपने या अपने परिवार आदि के लिए सेवन करवाना अर्थ वण्ड है। बिना प्रयोजन ऐसा करना ब्रत भक्क है। —41२२
- (२४) थोड़ा भी गृहम्थी का कार्य करने से निश्चय ही पाप कर्मों का बंध होता है। ये सब कार्य प्रयोजन से किए जाते हैं

तब अर्थ दण्ड होता है बिना प्रयोजन करने से व्रत भंग होता है।

(२५ मैं कह-कह कर कितना कहूँ। अर्थ पाप करना और अनर्थ पाप करना ये दोनों दण्ड हैं। अर्थ दण्ड का आगार जान कर रख लिया जाता है अनर्थ दण्ड का प्रत्याख्यान कर लिया जाता है। — 41२४

(२६) इनको अच्छी तरह पहचानो तथा यथाशक्य करण योग से नियम कर व्रत प्रहण करो। जो-जो छिद्र-अव्रत रूपी छिद्र हकेगा वह धर्म है और जो-जो छिद्र खुला रखा जायगा वह अधर्म है। -- ८१२५

(२७) आठवें व्रत के सम्बन्ध में बहुत बातें हैं। यह अल्प मात्र कहा है। अब नववें व्रत का विचार करूँगा। हे! भविजनो चित्त लगा कर सुनना। —८।२६

#### अनर्थ दराइ विरमण वत के अतिचार

अनर्थ दण्ड विरमण त्रत को दोष पहुंचानेवाले निम्न लिखित पांच अतिचार वर्जनीय हैं:—

(१) काम विकार पैदा करने वाली बातें करना; (२) भाण्ड की तरह आंख, भृकुटी, हाथ, पैर आदि अंग उपांगों को नाना प्रकार से विकृत कर असभ्य हास्य परिहास करना या किसी की नकल करना; (३) बकवाद करना, विना प्रयोजन अर्नाल बोलना; (४) सजे हुए हथियार या औजार तैयार

रखना जिस तरह दारू से भरी हुई बन्दूक रखना, या धनुष बाण पास-पास में रखना, या हिंसा के एक उपकरण को उसके दूसरे उपकरण के साथ या समीप रखना जिस तरह ऊख के पास मूसल, हल के पास फाला रखना आदि; (१) उपभोग परिभोग के निश्चित परिमाण से चलित होना। —-अ० २०

ये पांचों अतिचार व्यर्थ ही संवन करने से त्रत को दोष लगता है। प्रयोजन वश इनके सेवन करने से भी पाप होता है परन्तु उससे त्रत को जरा भी दोष नहीं लगता। — अ॰ २१

## (६) सामायिक व्रत

### शिक्षा वतों के नाम और स्वरूप

- (१) (गुरुः) पहिले पाँच त्रत अणुत्रत कहलाते हैं उनके बाद के तीन त्रत गुणत्रत कहलाते हैं और बाद के चार त्रतों के समूह को शिक्षात्रत कहते हैं। --९। दो० १
- (२) जिस तरह मन्दिर को चोटी पर कलश होता है और मस्तक के अन्त में मुक्ट, उसी तरह अणुत्रत और गुणत्रतों के कलश और मुक्ट स्वरूप शिक्षात्रतों को समदृष्टि पालन करते हैं। —९। दो॰ २
- (३) अणुव्रत और गुणव्रत मिला कर आठ व्रत तो यावज्जीवक हैं परन्तु शिक्षाव्रत में से प्रत्येक के प्रत्याख्यान अलग-अलग समय के लिये होते हैं। —९। दो०३

- (४) सामयिक एक मुहूर्त-४८ मिनट तक एकाप्रचित्त से करनी होती है, देशावकाशिक व्रत को इच्छानुमार काल के नियम से धारण कर सकते हैं। -९। हो०४
- (१) पोषध व्रत रात या दिन, या रात दिन के लिये निर्मेल ध्यान से आत्मा को भावित करते हुए करना होता है, तथा बारहवाँ व्रत श्रमण निर्वत्थ को निर्देष दान देने से होता है। —९। दो॰ ५

#### सामायिक का स्वरूप

- (१) एक मुहूर्त (४८ मिनिट) के लिए मन वचन काया — इन तीन योग यथा करने कराने इन दो करणों से सावद्य कार्य—पाप प्रवृत्तियों का समभावपूर्वक प्रत्याख्यान करना सामायिक व्रत है। —९।१
- (२) ऊपर में तीन करण तीन योग पूर्वक भी सामायिक के प्रत्याख्यान होते हैं। उस हालत में गृहस्थ को गृहस्थ विपयक सब बातों में हर्ष-शोक रूप अनुमोदन को छोड़ देना पड़ता है।

--- 912

(३) सामायिक लेते समय जो उपकरण अपने पास रख लिए जाते हैं उनके सिवा सब उपकरणों का इस व्रत में प्रत्याख्यान होता है। उपकरणों का रखना भोग से अनिवृत्ति हैं। इस अनिवृत्ति या अविरति से निरन्तर पाप कर्मों का संचार होता रहता है। — ९।३

- (४) सामायिक में जो उपकरण रखने हों उनका परिमाण निश्चित कर लेना चाहिए। फिर तीन करण तीन योग से पाँचों ही हिंसादि पापागमन के कारणों (आस्रवों) का त्याग करना चाहिए। -- ९।४
- (१) जो पहिनने, ओढने, बिछाने आदि के लिए बार-बार काम में आनेवाले उपकरण रखे जाते हैं वे केवल शरीर मुख के लिए हो रखे जाते हैं और इसलिए उनका रखना सावद्य —पापमय कार्य है। —९।५
- (६) तथा गहने आभूषण आदि भी जो पास में होते हैं वे भी अविरति रूप हैं। सामायिक में भी उनके रखने का पाप नो निरन्तर लगता ही है। —९।६
- (७) सामायिक, संबर—कर्मों को रोकने का साधन— उपाय—धर्म है, इसलिए भगवान ने सामायिक का उपदेश दिया है। आभूषण तथा उपकरणों का उपभोग करना पाप है अतः भगवान की उनके रखने में आज्ञा नहीं है। —९१९
- (८) जिन भगवान ने भगवती सूत्र के सातवें शतक के पहिले उद्देशक में सामायिक व्रतधारी श्रावक की आत्मा—शरीर को अधिकरण बतलाया है। —९१३०
- (६) अधिकरण अर्थात् छः काय के जीवों के लिए शख-स्वरूप। ऐसे शख्न स्वरूप शरीर की सार सम्भाल करना प्रत्यक्ष सावद्य योग—पाप कार्य है। वस्नादि का पहरना, ओढ़ना तथा शरीर की शुश्रुषा करना, चलना-फिरना, आदि सब कार्य शरीर

रूप शस्त्र को धार देने के समान सावद्य हैं। उनसे पाप की उत्पत्ति होती है अतः भगवान इन कार्यों के करने की आज्ञा नहीं करते। — ९११९-१२

- (१०) जिस कार्य के करने में भगवान की अनुमित नहीं है वह प्रत्यक्ष सावद्य योग है तथा जिस कर्त्तव्य के करने में भगवान का आदेश है वह निश्चय ही निर्वय—निष्पाप है। —९१३५
- (११) जो उपकरण पास में रख लिए जाते हैं वे छूट स्वक्ष्प हैं। श्रावक सामायिक में उनकी सार सम्भाल करता है परन्तु छोड़े हुए उपकरणों की सार सम्भाल नहीं करता इसलिए उसके किसी प्रकार से ब्रत भंग नहीं है। — ९१९७
- (१२) सूयगडांग सूत्र तथा उववाई सूत्र में भगवान ने उपकरण रखने को अविरित बतलाया है। इनका सेवन करना या कराना सावद्य योग है। इसमें भगवान आदेश नहीं दे सकते। —९११८

## सामायिक में सावद्य की खूट कैसे ?

- (१३) कोई प्रश्न करे कि सामायिक करने वाले के सावद्य योग का प्रत्याख्यान होता है, उसके छूट कहाँ रहती है कि पाप आकर छगं ? उसको इस प्रकार उत्तर हो: —९।१९
- (१४) 'सामायिक में श्रावक के सर्व सावग्र प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान नहीं होता। सर्व सावग्र योगों से निवृत्ति तो साधुओं के ही होती है। —९।२०

(१५) श्रावक सामायिक में छः कोटि से प्रत्याख्यान करता है इस प्रकार उसके तीन कोटि की छूट रह जाती है जिससे उसके निरन्तर पाप लगते रहते हैं। इस प्रकार आवक के सामायिक में भी सावदा-योग की प्रवृत्ति है।

-- 9139

- (१६) सामायिक में रहते हुए भी श्रावक को पुत्र उत्पन्न होने से हर्ष और मरने से सन्ताप होता है। इस प्रकार अनुमोदन की छूट वह रखता है। इसिलए सामायिक में भी श्रावक के साजग्र प्रवृत्ति है। —९।२२
- (१७) इसी तरह सामायिक में श्रावक रखे हुए आभूषण वस्त्र की सम्भाल रखता है, अग्नि लगने पर या चोरादि के भय उत्पन्न होने से सावधानी पूर्वक वह एकान्त स्थान में जाता है। सामायिक में समभाव रखना होता है, चित्त की चंचलता को दूर कर उसे स्थिर करना पड़ता है, इस हालत में छूट न रहने से उपरोक्त कार्य झत को भंग किए बिना नहीं किए जा सकते। इन कार्यों का करना अपनी रखी हुई छूट का उपयोग है इसलिए इनमें अत भंग की आशंका तो नहीं है फिर भी ये सावध कार्य अवश्य है।—९।२२-२५
- (१८) अग्निया सर्पादिक के भय से श्रावक सावधानी पूर्वक एक जगह से निकल दूसरी जगह चला जाता है परन्तु दूसरे पास में बैठे हुए लोगों को बाहर नहीं ले जाता है इसका कारण निम्न लिखित है। —९।२६

- (१६) कि उसके ऐसी परिस्थिति में उठ कर अपने को बचाने की छूट रखी हुई है परन्तु दूसरों को बचाने की छूट नहीं होती इसल्लिए खुद वहाँ से चला जाता है परन्तु दूसरों को किस प्रकार ले जाय १ — ९१२७
- (२०) ऐसी परिस्थिति में अपने पास रखे हुए कपड़ों को वह साथ छे जाता है परन्तु बाकी घर में जो बहुत कपड़े आदि होते हैं उनको वह बाहर नहीं छे जाता। ९।२८
- (२१) जो बस्नादि वह आगार—छूट रूप से रख लेता है उनको ले जाने से त्रत भंग नहीं होता परन्तु त्यागे हुए बस्नादिक को यदि वह ले जाय तो सामायिक त्रत का ही भंग हो जाय।

-- 9129

- (२२) इससे यह साफ प्रगट है कि श्रावक के सामायिक में सर्व सावद्य प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान नहीं होता परन्तु मर्यादा उपरान्त उनका त्याग होता है। —९।३०
- (२३) इसलिए जितना त्याग किया है उतना ही सावद्य प्रकृति का प्रत्याख्यान है परन्तु सर्व सावद्य योगों से निवृत्ति श्रावक के नहीं होती वह केवल साधुओं के होती है।' —९।३१
- (२४) सामायिक में जो उपकरण रखे गए गये हैं वे खुद के भोगने के लिए प्रथम करण से रक्खे हैं। सेवन करवाने का त्याग होने से दूसरों को सेवन नहीं कराए जा सकते। — ९/३२
- (२५) द्रव्य की अपेक्षा रखे हुए द्रव्यों के सिवा सब के त्यागपूर्वक, क्षेत्र की अपेक्षा सर्व क्षेत्र में, काल की अपेक्षा एक

मुहूर्त के लिए, भाव की अपेक्षा राग-द्वेष रहित परिणामों से
— इस प्रकार जब समक कर सामायिक की जाती है तो बह

गुद्ध होती है और संबर निर्जरा की हेतु होती है अर्थात् नए
कमों का आना रुक कर पुराने कर्म जीर्ण होते हैं। — ९१३३-३४

#### सामायिक वत के अतिचार

सामायिक व्रत के धारक गृहस्थ उपासक को निम्नलिखित अतिचारों से बचना चाहिए:—

(१) मन की दुष्प्रवृत्ति करने से, (२) वचन की दुष्प्रवृत्ति करने से —अर्थान् सावद्य वचन बोलने से, (३) काया की दुष्प्रवृत्ति करने से अर्थात् विना उपयोग रखे बिना हाथ पैर आदि को हिलाने-डुलाने से, (४) सामायिक किया में कोई भूल करने से जिस तरह बिना पारे ही सामायिक से उठ जाने आदि से, (४) सामायिक में अस्थिर बनने से —मन चंचल करने से जिस तरह कालाविध के पूर्व ही सामायिक पार लेने की इच्छा करने से या पार लेने से या समभाव न रखने से।—अ० २२

## (१०) देशावकाशिक व्रत

(१) (गुरुः) दसवां व्रत देशावकाशिक व्रत कहलाता है। इसके बहुत-से प्रकार हैं, संक्षेप में प्रगट करता हूँ विवेक पूर्वक सुनना। —१० दो० १

- (२) देशायकाशिक व्रत के विविध दो भांगे होते हैं। एक में छठे व्रत की तरह दिशी मर्यादा करनी पड़ती है दूसरे में सातवें व्रत की तरह उपभोग परिभोग सामग्री का संकोच करना पड़ता है। —१०।१
- (३) सुबह से छहों दिशा की मर्यादा को संकोच, दिशाओं में मर्यादित क्षेत्र के उपरान्त हिंसा, मूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य, और परिब्रह इन पांच पापहेतु (आस्रवों) का प्रत्याख्यान करना पड़ता है। – १०।२
- (४) काल की अपेक्षा दिनरात के लिए, रागद्वेष रहित परिणामों से, जितने करण योगों से प्रत्याख्यान करना हो उतने करण योगों से, जो क्षेत्र जीवन व्यवहार के लिए रक्ला हो उस क्षेत्र में द्रव्यादिक के व्यवहार की यथाशक्ति मर्यादा करे तथा मोगादिक के सेवन का शक्ति भर त्याग करे। — १०१३-४
- (१) कोई कम में नवकारसी आदि और कोई उससे अधिक काल की मर्यादा से सावद्य कार्यों का त्याग करता है। यह ब्रत जो जिस काल मर्यादा से करना चाहे उसी काल मर्यादा से कर सकता है। १०।५
- (६) जितनी काल मर्यादा कर हिंसा का त्याग किया जाता है उतनी काल मर्यादा समाप्त हो जाने पर आगे प्रत्याख्यान नहीं होते। —१०१६
- (७) कोई हिंसा, मूठ, चोरी, मैथुन परिग्रह इन पाँचों ही कर्म द्वारों का अमुक समय तक के लिए प्रत्याख्यान करता है।—१०।७

- (८) सातवं व्रत में जो भोग उपभोग का परिमाण किया है उसको अमुक समय तक संक्षिप्त करना; जिस तरह भोग उपभोग के ब्रज्बीस बोल, चवदह नियम, पन्दरह कर्मादान आदि का प्रतिदिन यथाशक्ति परिमाण करना, नवकारसी, पोहरसी, पुरमुढ़, एकाशण, आंवल, उपवास, दो दिन का उपवास, तथा छ: मासी आदि तप करना। १०४-९
- (१) तप रूपी जो कष्ट है उसे कमों के भाड़ने (निर्जरा) की किया सममो तथा खाने पीने का जो संयम—व्रत हुआ उसे दसर्वां व्रत समभो। —१०१०
- (१०) दंशावकाशिक व्रत में जावज्जीवक प्रत्याख्यान नहीं होते। अमुक काल की मर्यादा से जो जो सावद्य कार्य का त्याग किया जाता है वह दंशावकाशिक व्रत हुआ समस्तो। —१०११

#### देशावगासी वत के अतिचार

देशावगासी व्रत के अतिचार निम्नलिखित हैं:—

(१) नियमित हद के बाहर से कुछ लाना हो तो व्रतभंग की धास्ती से स्वयं न जाकर किसी के द्वारा उसे मँगवा लेना; (२) नियमित हद के बाहर कोई चीज भेजनी हो तो व्रत भंग होने के भय से उसको स्वयं न पहुँचा कर दूसरे के मारफत भंजना;(३) नियमित क्षेत्र के बाहर से किसी को बुलाने की. जरूरत हुई तो स्वयं न जा सकने के कारण खाँसी, खखार आदि करके उस शख्स को बुला लेना;(४) नियमित क्षेत्र के बाहर से किसी को बुलाने की इच्छा हुई हो तो त्रत भंग के भय से स्वयं न जाकर हाथ मुँह आदि अंग दिखा कर उस व्यक्ति को आने की सूचना दे देना; और (१) नियमित क्षेत्र के बाहर ढेला, पत्थर आदि फेंक कर वहां से अभिमत व्यक्ति को दुला लेना। —अ॰ २३

## ( ११ ) पोषधोपवास त्रत

#### व्रत का स्वरूप

- (१)(गुरुः) भगवान ने पोषध व्रत को आवक का ग्यारहवा व्रत बतलाया है। यह सुन्दर व्रत तीसरा शिक्षा व्रत है। इसके विषय में जो कहता हूँ वह ध्यानपूर्वक सुनो। १९। दो० १
  - (२) पोषध व्रत में गृहस्थ निम्नलिखित त्याग करे :--
    - (१) अन्न-पान, मेवे-मुखवास आदि चार आहार का त्यागः
    - (२) अब्रह्मचर्य का त्यागः
    - (३) शरीर-विभूषा—जिस तरह सुवर्ण रत्नादि आभूषण, फल पुष्पमालादि, गुलाल, अवीर आदि तथा स्नान—का त्याग;
    - (४) सावद्य प्रवृत्ति का त्याग, जिस शस्त्र मृसलादि के प्रयोग करने का त्याग।

श्रावक एक दिन एक रात के लिए उपरोक्त त्याग करे।

- (३) उपरोक्त सावद्य प्रशृत्तियों का कोई कम में दो करण तीन जोग से और कोई उपर में तीन करण तीन योग से प्रत्याख्यान करता है। — १९१३
- (४) श्रावक अपने पास रखे हुए द्रव्य (वस्तुओं) के उपरांत, सब वस्तुओं का प्रत्याख्यान कर देता है। यह त्याग खेत्र की अपेक्षा सर्व खेत्रों में और काल की अपेक्षा रात दिन का होता है। — १९।४
- (५) भाव की अपेक्षा राग हेष विहीन होकर, शुद्ध हृदय से, उपयोग पूर्वक उपरोक्त पचलाण करे। ऐसा करने से ही नए कर्मों का संचार होना रुकेगा और भले प्रकार से पुराने कर्मों का नाश होगा। — ११।५

#### पोषच में उपकरण रखने में क्या ?

- (६) पोषह में कई उपकरण रख कर उनके उपरान्त उपक रणों का त्याग किया जाता है। जो उपकरणों का रखना है वह परिभोग वस्तुओं से अविरति है जिससे निरन्तर पाप लगते रहते हैं। — ११।६
- (७) पोषध व्रत और सामायिक व्रत में एक समान ही प्रत्याख्यान होते हैं केवल अन्तर इतना है कि सामायिक एक मुहूर्त और पोषध दिन रात का होता है। —११।७
- (८) पोषध और सामायिक इन दोनों व्रतों में एक सरीखा आगार है। ये आगार रखना अविरति में ही है, यह सूत्र देख कर निश्चय किया जा सकता है। — १९।८

(६) सामायिक और पोषध इन दोनों की विधि एक है--इन दोनों की एक रीति है यह विवेक पूर्वक समको। ---११।१८

#### वत-प्रहण में दृष्टि

- (१०) पोषह इस लोक के लिए नहीं करना चाहिए, न खाने पीने के सुख के लिए करना चाहिए, न लोभ और लालच के वश होकर पोषह करें और न परलोक के सुखों के लिए करना चाहिए। — १९१९
- (११) पोषह केवल संवर और निर्जरा के लाभ के लिए ही करना चाहिए और किसी ऐहिक मुख की लालसा या वांछा से नहीं। जो केवल कर्म रोकने और कर्म तोड़ने की भावना से पोषह करता है उसी का पोषध भाव से श्रद्ध कहा जा सकता है।—1315.
- (१२) कई-कई लाडू पाने के लिए पोषह करते हैं या अन्य किसी वस्तु या परिग्रह के लिए। ऐसा पोषध करना केवल नाम के लिए पोषध है। ११।२१
- (१३) ऐसे हेतु से पोषध करने वाले को केवल पेटार्थी कहना चाहिए तथा उसे मजदूरों की कोटि में गिनना चाहिए। ऐसे लोगों की आत्मा का कार्य सिद्ध नहीं होता। उनके गले में उलटी फांसी लग जाती है। ११।२२
- (१४) जो लाडू या धन का लोभ देकर पोपध कराते हैं वे कहने मात्र के लिए पोपध कराते हैं, उनके संवर निर्जरा का लाभ नहीं होता। — १९।२३

- (११) भगवान ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि पैसा देकर पोपध कराना चाहिए। कर्म-क्षय के लिए जो इस प्रकार मजूरों को लगाते हैं उनके घट में घोर अज्ञान है। इस प्रकार पोपध कराना किसी भी सूत्र में नहीं कहा है। — 19134
- (१६) खेत-निनाण के लिए मजदूर किए जाते हैं, घर मकान बनवाने के लिए भी मजदूर भाड़े पर किए जाते हैं, कडब काटने आदि कार्य के लिए भी मजदूर किए जाते हैं परन्तु कर्म काटण के लिए मजदूरों को भाड़े करने की बात तो कहीं नहीं आई।
- (१७) ख़ेत ख़ड़ने के लिए, बोक्त ढोने के लिए तथा धान काटने के लिये मजदूर किए जाते हैं परन्तु कर्म काटने के लिए कहीं मजदूर नहीं किए जाते। — १९१६५-२७
- (१८) जिन्हों ने काम भोग से विरक्त हो कर उनका शुद्ध हृदय से त्याग किया है और जो केवल मुक्ति के हेतु पोषध करते हैं उनके पोषध को भगवान ने असल पोषध कहा है। — १९!२८
- (१६) जिन भगवान ने कहा है कि जो इस प्रकार पोषध करेगा उसके आत्म कार्य सिद्ध होगा; उसके नए कर्मों का संचार रुक कर पुराने कर्मों का नाश होगा। — ११।२९

#### पोपध व्रत के अतिचार

इस पोपध ब्रत के पाँच अतिचार इस ब्रकार हैं:-

(१) नहीं देखें हुए या अच्छी तरह नहीं देखें हुए आसन या विछोने का उपयोग करना; (२) नहीं काड़े हुए, अच्छी तरह नहीं माड़े हुए आसन या बिछौने का उपयोग करना; (३) नहीं देले हुए या अच्छी तरह नहीं देले हुए स्थान पर मल-मूत्र विसर्जन करना; (४) नहीं माड़े हुए या अच्छी तरह नहीं माड़े हुए स्थान पर मल-मूत्र विसर्जन करना; (४) लिए हुए पोषधोपवास को अच्छी तरह नहीं पालन करना।—अ० २४

## ( १२ ) अतिथि संविभाग त्रतः

(१) अतिथि संविभाग व्रत चौथा शिक्षा व्रत अर्थात् बारहवां व्रत है। श्रमण निर्मथ—अणगार को निर्दोष, अचित्त, शुद्ध और महण करने योग्य अनेक द्रव्य, योग्य काल और म्थान में विवेकपूर्वक, केवल एक मात्र मुक्ति की कामना से, हर्षित भावों से देने से बरहवां व्रत होता है—ऐसा जिन भगवान ने कहा है।

--- १२। दो० १-३

#### व्रत का महत्व

(२) पहले के ग्यारह ब्रत तो अपने हाथ की बात है। जब इच्छा हो तो उनका लाभ लिया जा सकता है, परन्तु बारहवां ब्रत तो शुद्ध साधु को आहार आदि का लाभ पहुँचाने से ही हो सकता है। —१२! दो॰ ४

१-इस वत के विशेष खुलासे के लिए देखिए--पू० ७८-१२४

२—इसके खुलासे के लिए देखिए—पृ०८५, पेरा २ से पृ०८८ पेरा ३ तक

- (३) जीव ने अनन्त बार लाखों करोड़ों खर्च किए हैं, परन्तु जो जीव के लिए मुक्ति का आधार है वह सुपात्र दान दुर्लभ है। — १२। दो० ५
- (४) इस अतिथि संविभाग व्रत के लाभ को प्राप्त करने के लिए रोज-रोज प्रयत्न करना पड़ता है। स्व-हाथ से दान देने की रुचि होने तथा साधुओं की भावना भाते रहने से संयोग वश यह व्रत होता है। — १२। दो॰ ६

## देय जीजें

(५) श्रमण निर्मंथ अणगार को निर्दोष, पवित्र, निर्जीव, और स्वीकार करने योग्य खान-पान, मेवा-मुखवास, वस्न-पात्र कंबल, रजोहरण, पादप्रौक्षन, आसन्न, बैठने-सोने के बाजोट, शय्या, स्थान तथा औषध-भैषज देने से यह बारहवां व्रत होता है। — १२१९-२

## वतभारी का कर्त्तच्य और उसकी भावना '

(६) श्रावक अन्त-पान आदि उपरोक्त कल्प्य वस्तुएँ साधु को देकर अत्यन्त हर्षित होवे और विचार करे कि आज धन भाग और धन घड़ी है कि शुद्ध साधु के संयोग से बारहवें ब्रत का लाभ हुआ। —१२।३

१-और भी देखों पू० ८८ पेरा ६

- (७) व्रत-धारी का यह आचार है कि जब वह अपने घर में साधु के स्वीकार करने योग्य वन्तु देखे तो साधुओं की चिन्ता करे तथा थाल पर बैठ कर साधुओं की भावना भावे—बाट जोवे।-१२१४
- (८) श्रावक साधु की अडीक करता हुआ कच्चे जल से थाल नहीं धोवे,सचित्त पास में नहीं रखे तथा सचित्त के स्पर्श कर नहीं बैठे। उसके मन में ब्रत निपाजने की उत्कट भावना रहे। ─१२६
- (६) यदि सचित्त को छूना जरूरी भी हो पड़े तो भी विशेष संयम र ब साधु की यथेष्ट राह देखे बिना सचित्त में हाथ न डाले। — १२।०
- (१०) यदि कोई साधु के योग्य वस्तु अस्मती हो और म्वतः— सहज ही स्मती हो जाय तो उसे सावधानी से स्मती रखं तथा उसे फिर सचित्त पर न रखं। और कल्य वस्तु देने को निरन्तर भावना भावे। १२।८
- (११) जो ब्रतधारी श्रावक होते हैं वे भोजन के समय अपने द्वार बंध नहीं करते। उववाई तथा सूत्रकृतांग सूत्र में श्रावकों के खुले द्वार आए हैं। — 12199
- (१२) यदि द्वार म्वतः ही खुळे हों तो खुळे दरवाजों को न जड़े और उन्हें खुळा रखे, जिससे कि साधुओं को दान दिया जा सके। — १२।१२
- (१३) वेपधारी साधु दरवाजे खोल कर भी घर के भीतर चले जाते हैं परन्तु सच्चे साधु कभी दरवाजे नहीं खोलते इस लिए त्रतधारी श्रावक अपने द्वार खुले रखता है। —१२।१३

- (१४) सहज ही (बाहर से) घर पहुंचने पर यदि शुद्ध आहार तैयार हुआ मालूम दे तथा गोचरी का काल मालूम दे तो श्रावक साधु की बाट जोवे। — १२।१४
- (१५) जिस (श्रावक) के हृदय में स्व-हाथ से दान देने की तीत्र अभिटाषा होती हैं उसके हृदय में साधु निरन्तर बसते रहते हैं। वह साधुओं का ध्यान हृदय पट से कैसे उतारेगा १—१२।१५
- (१६) श्रावक अच्छी वस्तु को छिपा कर नहीं रखता, दिल में लोलुपता या लोभ नहीं लाता और मुठी शोभा न सामते हुए यथा शक्ति साधु को एषणीय वस्तुओं का दान देता है।

-- 92129

- (१७) अपना खाना-पीना अत्रत है तथा उससे पाप कर्म का बंध होता है यह जान कर श्रावक सुपात्र को दान देवे और उसमें संवर निर्जरा धर्म समके। — १२।२२
- (१८) सुपात्र दान देते समय लेखा (हिसाब) नहीं लगाना चाहिए। हिसाब करने से लोभ उत्पन्न होता है जिससे अढ लक दान नहीं दिया जाता। — १२।२३
- (१६) लाडू जैसी मिठाई हो या धोवण आदि जैसी तुच्छ वस्तु यदि वह प्राप्तक और एषणीय हो तो एक समान परि-णामों से अर्थान् विना संकोच भाव के—बहराना चाहिए। ऐसा मुन्दर सुअवसर प्राप्त कर व्रतधारी अपने पास चाहे तुच्छ वस्तु ही हो साधु को विना वहराए नहीं जाने देता।

- (२०) यदि किसी अंतराय के उपस्थित हो जाने से साधु बिना भिक्षा लिए ही बापिस फिर जाय तो उसके लिए पश्चा- ताप करना चाहिये। ऐसा करने से पुण्य का बंध होता है और कमों की निर्जरा होती है। १२१२५
- (२१) यदि साधु के छोट जाने के कारण पश्चाताप होने से पुण्य बंधता है तब बहराने में अनन्त छाभ है। भगवान ने कहा है कि सुपात्र दान देने वाले के तीर्थं कर गोत्र तक बंध जाता है। १२।२६

#### व्रत के दूषण

- (२२) श्रावक दान न देने के भाव से निर्दोष वस्तु को सदोष नहीं करता और बहराने का भाव छाकर असूमती को सूमती नहीं करता। —१२।२७
- (२३) विकट परिस्थिति उत्पन्न हो तो भी श्रावक जान में असूमती वस्तु नहीं देता और हाथ से दी हुई निर्दोष वस्तु वापिस छेने का विचार नहीं करता। —१२।२८
- (२४) दान न देने के भाव से श्रावक गोचरी के समय को नहीं टालता; तथा मत्सर, मान या बड़ाई आदि दोषों से बच कर दान देता है। — 12128
- (२४) दान देने के भाव से या नहीं देने के भाव से श्रावक दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं कहता ओर न अपनी वस्तु को

दूसरे की कहता है। वह धर्म प्राप्ति के स्थान में मूठ बोल कर जलटा पाप-कर्म नहीं बांधता और न केवल मुख से बड़ी-बड़ी बातें बनाता है। — १२।३०

#### दानी का लच्य

(२६) सुपात्र दान से पुण्य का बंध होता है और अनेक सांसारिक सुख मिलते हैं परन्तु समद्दष्टि श्रावक पुण्य की लालसा से साधु को दान नहीं देता परन्तु संवर और निर्जरा की भावना से देता है। पुण्य तो सहज ही अपने-आप आकर लग जाते हैं। — १२१३७-३८

#### अपात्र दान का परिहार

- (२७) श्रावक अव्रती को दान देते हुए हमेशा धड़कता रहता है तथा जिनको दान देने से बारहवें व्रत का फल मिलता है उनको देखते ही यह हर्षित होता है। — १२।३९
- (२८) अत्रत में दान देने का काम आ पड़ता है तब श्रावक देते हुए संकोच करता है तथा दे भी देता है तो उसके लिए पश्चात्ताप कर अपने कर्मों को कुछ ढीला करता है। — १२।४०
- (२६) अरत में दान देने से कर्म बंध समक्त कर तथा उसका फल मुक्ते दुःखदायी होगा यह समक्त कर श्रावक अपने को बचाने का उपाय करता है। —१२।४१

- (३०) अन्नत में दान देने से आठों ही कर्मों का बंध होता है तथा सुपात्र दान से संबर और निर्करा धर्म होता है। आवक इस बात को समसे। — १२४२
- (३१) जो अन्नत में दान देने का शुद्ध मन से त्याग कर, कुपात्र दान के पाप को हमेशा के लिए टाल देता है, उसकी बुद्धि की खुद भगवान ने प्रशंसा की है। — १२४४३
- (३२) कुपात्र दान मोह-कर्म के उदय का फल है और सुपात्र दान क्षयोपशम भाव है। सुपात्र दान से बारहवें ब्रत का लाभ होता है। इसका न्याय समदृष्टि समक्ष सकते हैं।

--- 92188

### स्थान और शय्या दान

- (३३) जो उतरने की जगह सूमती रहने पर साधुओं की बाट जोहता है, उसके कमों का क्षय होता है और पुण्य के थाट छग जाते हैं। -१२१४५
- (३४) बाट देखते २ जब साधु पथार जाते हैं तो श्रावक उनको उतरने के लिए स्थान देकर अत्यन्न हर्षित होता है और साधु के उतरने से धन घड़ी और धन भाग समभता है।

-93188

(३५) शुद्ध साधु को शय्या दान देने से कई अनन्त संसारी प्रति संसार करते हैं और कई शुद्ध गिन का बन्ध बांधते हैं और काल-क्रम से इस संसार समुद्र का पार पाते हैं। — १२४७

(३६) शय्या, स्थान आदि साधु को देने से अनन्त जीव तिरं हैं, तिरेंगे और तिर रहे हैं ऐसा मगवान ने कहा है।—१२१४८

## दान को प्रोत्साहन और दानी की प्रशंसा

- (३७) भगवान ने कहा है कि निर्दोष, सुपात्र दान देने, दिराने और देने वाले का अनुमोदन करने से बारहवाँ ब्रत होता है — १२४९
- (३८) श्रावक को अपने पुत्र, स्त्री, मा, बाप आदि के भावों को विशेष तीत्र करना चाहिए तथा उनको शुद्ध विवेक सिखा कर उन्हें दान देने में सम्मुख करना चाहिए। —१२।४०
- (३६) दूसरे को अढलक दान देते हुए देख कर उसके परिणाम ढीले नहीं करने चाहिए। यदि कदाश अपने से दियान जाय तो कम-से-कम देने बाले के तो गुण गाने चाहिए।

--- 45145

- (४०) जिन भगवान का धर्म पाकर गृहस्थ को ये हो दोष दृर करने चाहिए—(१) दातार के गुणों को सहन न कर सकना और (२) अपने से न दिया जाना।—१२१५३
- ( ४१ ) कई अन्य तीथीं भी ऐसे नित्य नियमी हैं कि ठाकुरजी को भोग चढाए बिना मुँह में अन्न नहीं डालते। हालां कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि उनके देव भोग लेते हैं या नहीं तो भी वे आस्था--विश्वास पूर्वक रोज-रोज उनके प्रति अपनी भावनाओं को पोषित करते हैं। फिर व्रतधारी, गुद्ध श्रावक, जिस

का तन मन धर्म के रंगा हुआ है वह गुरु की भावना भाए विना किस प्रकार मुँह में अन्न डाल सकता है ? -- १२।५५-५७

( ४२ ) अन्य तीथों भी अपने गुरुओं की सबी सेवा करते हैं तो फिर यदि साधु आंगने पधारें तो श्रावक इस को साधारण बात नहीं सममता। --१२१५८

### दान की प्रशंसा क्यों ?

(४३) कई कहते हैं कि दान की जो इतनी प्रशंसा की है यह केवल दान प्राप्त करने का उपाय किया है। परन्तु ऐसा सुध-बुध रहित लोग ही कह सकते हैं। सन्ना श्रावक तो ऐसी हलकी बात मुँह से भी नहीं निकालता। — १२,14९

( ४४ ) जिसके दान देने के परिणाम—भाव होते हैं वह तो सुन-सुन कर हर्षित होता है और कहता है कि सद्गुरू ने मुक्ते अतिथि संविभाग ब्रत की शुद्ध विधि बतला दी। —१२।६०

#### उपसंहार

(४१) अणुत्रत और गुणव्रत ये प्रतिमा और मन्दिर समान है। शिक्षाव्रत कलशों की तरह हैं जिनमें सबसे श्रेष्ट व्रत बारहवाँ है। यह बुद्धिदान ही पहचान सकते हैं। --- ३२६३

(४६) इस दान के प्रताप (वल) से बहुत तिरे हैं, तिर रहे हैं और तिरेंगे इसमें जरा भी शंका नहीं लानी चाहिए। भगवान ने खुद ऐसा कहा है। — १२।६२

- (४७) में कह कर कितना कह सकता हूँ। करोड़ जिह्ना द्वारा कहने पर भी इस दान के पूरे गुणप्राम नहीं गाये जा सकते।—१२१६४
- ( ४८ ) सं० १८३२ की वैशाख सुदी २, मंगलवार को गुदपा शहर में यह बारहवें वर्त की जोड़ (रचना) की है।

--- 97154

8

साधु आचार

भिक्षु को चित्त की सर्व प्रकार की चंचलता दूर कर, तथा सर्व संकल्पों से रहित बन किसी भी भूत-प्राणी को दुःख का कारण हुए विना विचरना चाहिए। सन्यास लेने के बाद उसे दीन तथा खिन्न नहीं होना चाहिए। जो भोगों के सम्बन्ध में दीन वृत्तिवाले होते हैं, वे पाप कर्म किया ही करते हैं। इसलिए चित्त को अत्यन्त स्वस्थता और एकाप्रता प्राप्त करनी चाहिए। उसे जागृत, रहना चाहिए, एकाप्र रहना चाहिए, तथा विवेक विचार में प्रीतियान हो स्थिर चित्तवाला बनना चाहिए।

बुद्धिमान भिक्षु को धर्म को अच्छी तरह समक्त, सर्व प्रकार से निसंग हो, कहीं भी आयक्त हुए विना विचरना चाहिए तथा सर्व प्रकार की लालसा का त्याग कर, तथा समस्त जगत के प्रति समभाव युक्त दृष्टि रख, किसी का प्रिय या अप्रिय करने की कामना नहीं रखनी चाहिए।

मुक्ति कोई मिथ्या वस्तु नहीं है पर सर्वोत्तम वस्तु है। परन्तु वह हर किसी से पाप्त नहीं की जा सकती। स्त्री संभोग से निवृत हुआ. अपरिप्रही, तथा छोटे-बड़े विषयों से तथा असत्य, चौर्य बगैंग पापों से अपनी रक्षा करनेवाला भिक्षु हो मोक्ष की कारण रूप समाधि निःसंशय प्राप्त करता है।

—स्यगडांग सूत्र, श्रु० १, अ० १०

## सचा साधुच्य

#### संगलाचरण

(१) में सर्व प्रथम अरिहन्त भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिन्हों ने अपने आत्मा का कार्य सिद्ध किया है और फिर विशेष कर भगवान महावीर को जो कि वर्त्तमान जिन शासन के नायक हैं और उन सब सिद्धों को जो कि अपना कार्य पूरा कर निर्वाण पहुँचे हैं और संसार में आना-जाना मिटाया है।

--सा॰ आ॰ १ ३। दो॰ १-२

(२) सभी आचार्य महाराज समान रूप से गुण-रूपी रत्नों की खान हैं। में उनकी तथा सर्व उपाध्याय और साधुओं को भाव पूर्वक वन्दन करता हूँ। —सार आर ३। दोर ३

१ — अथात् 'साधु आचार की ढाल'। इत ढालों के लिए देखिए 'जैन तत्त्व प्रकाश' नामक पुस्तक पृ० १२३ — १५८

(३) इन पौचों पदों को नत मस्तक होकर नित प्रति बंदना करो। इन पदों के गुणों को पहचान कर नित प्रति उनके गुण-प्राम और वंदना करने से भव भव के दुःख दूर होते हैं।

--सा॰ आ॰ ३। दो॰ ३-४

#### विषय-आरम्भ

- (१) साधुका मार्ग बड़ा संकीर्ण है वह जिस-तिस से नहीं पाला जा सकता।
- (२) साधु जीवन का आरम्भ तीत्र वैराग्य से होता है और उसकी अन्त तक रक्षा भी वैराग्य से होती है।
- (३ विचक्षण पुरुष विवेक विचार से जगत के पदार्थ और भोगों के स्वरूप को समम हेता है।
- (४) लोग खेत, घर, धन, संपत्ति, मिण-माणक आदि पदार्थों तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध वगैरह विषयों को और कामभोगों को अपना समक्ते हैं और अपने को उनका मानते हैं।
- (१) परन्तु मुमुक्ष देखता है कि वास्तव में इन पदार्थों को अपना नहीं कहा जा सकता। कारण रोग, शोक आदि अनिष्ठ, अप्रिय और दुःखपूर्ण प्रसंग उपस्थित होने पर दुनिया के सब कामभोग उसके उस दुःख और व्याधि को नहीं हर सकते। कभी मनुष्य को खुद को ही उन्हें झोड़ कर चल देना पड़ता है

और कभी कामभोग ही उसको छोड़ देते हैं। इसिलिए वास्तिविक रूप से, ये प्रिय कामभोग मनुष्य के नहीं है और न कोई मनुष्य उनका है। यह सोच कर मुमुक्ष उनको ममता को दूर कर उनका त्याग कर देता है।

- (१) इसी प्रकार वह सोचता है कि ये माता, पिता, स्त्री, वहिन, पुत्र, पुत्रियाँ, पौत्र, पुत्र वधुएँ, मित्र, कुटुम्बी तथा परिचित भी मेरं नहीं हैं, न में उनका हूँ। जब रोग ज्याधि आदि दुःख आ पड़ते हैं तब एक का दुःख दूसरा नहीं बंटा सकता और न एक का किया दूसरा भोग सकता है। मनुष्य अकेला ही जन्मता है और अकेला ही प्रसरी योनि में जाता है। हरेक का रागद्धे प, तथा हरेक का ज्ञान, चिन्तन और वेदना स्वतन्त्र होती है। कभी मनुष्य को उन्हें छोड़ कर चला जाना पड़ता है और कोई वक्त वे सम्बन्धी ही उसको छोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए ये निकट समक्ते जाते हुए सम्बन्धी भी सुक से मित्र है और मैं उनसे भिन्न हूँ। तो फिर उनमें ममता क्यों कह १ यह सोच कर वह उनका त्याग कर देता है
- (७) इसी प्रकार वह सोचता है कि यह जो ममता की जाती है कि मेरा पग, मेरा हाथ, मेरी साथल, मेरा पेट, मेरा शील, मेरा बल, मेरा वर्ण, मेरी कीर्त्त आदि वे भी वास्तव में अपने नहीं हैं। उमर होने पर वे सब इच्छा के विरुद्ध, जीर्ण हो जाते हैं, मजबूत सांधें ढीले पड़ जाते हैं, केश सफेद हो जाते हैं, और चाहे जितना सुन्दर वर्ण तथा अवयववाला और विविध

आहारादि से पोषा हुआ शरार भी समय बीतने पर छोड़ देने जैसा घृणाजनक हो जाता है।

- (८) ऐसा विचार कर वह मुमुक्षु सब पदार्थों की आशक्ति छोड़ तीन्न वैराग्य के साथ भिक्षाचर्या महण करता है। कोई अपने सगे सम्बन्धी और मालमिलकत को छोड़ कर भिक्षाचर्या महण करता है, और कोई जिसके सगे सम्बन्धी या मालमिलकत नहीं होती, वह उनकी आकांक्षा को छोड़ कर भिक्षाचर्या महण करता है।
- (१) फिर सद्गुरु की शरण स्वीकार, सद्धर्म का ज्ञान पाया हुआ वह भिक्षु जगत के स्थावर और त्रस अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वनस्पति और चलते फिरते सब जीवों को आत्मा के समान सममता हुआ अखण्ड अहिंसा की उपासना करता है।
- (१०) वह सोचता है जैसे मुक्ते कोई लकड़ी आदि से पीटे या मारे अथवा मेरा कोई तिरस्कार करे तथा अन्य तरह से मुक्ते दुःख दे या मुक्ते मारे—यहाँ तक कि मेरे बाल उखाड़े तो भी मुक्ते दुःख होता है उसी तरह से सब जीवों को भी होता है।
- (११) सुख सबको प्रिय है दुख की कोई कामना नहीं करता। सब जीने की इच्छा करते हैं कोई मरने की इच्छा नहीं करता। इस तरह गहरा विचार करता हुआ वह धुन्न, नित्य और शास्वत अहिंसा धर्म की उपासना करता है।

- (१२) अहिंसा धर्म के सम्पूर्ण पालन करने की इच्छा से, वह हिंसा, परिग्रह आदि पाँच महापापों से विरत होता है। वह स्थावर या त्रस कोई प्राणी की तीनों प्रकार से हिंसा नहीं करता। उसी प्रकार जड़ या चेतन कामभोग के पदार्थ का तीनों प्रकार से परिग्रह नहीं करता।
- (१३) वह शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श आदि विषयों की मूर्छा का त्याग करता है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, हेष, कलह, निन्दा, चुगली का भी त्याग करता है। वह संयम में अप्रीतिवाला नहीं होता, और असंयम में प्रीतिवाला नहीं होता। वह कायापूर्वक भूठ नहीं बोलता और मिथ्या सिद्धान्तों में मान्यता नहीं रखता। संक्षेप में वह भिक्षु संसार प्राप्त करानेवाले सर्व पापस्थानों से तीन करण तीन योगपूर्वक निवृत्त और विरत रहता है।
- (१४) वह जानता है कि संसार में सामान्य तौर पर गृहस्थ तथा कितनेक श्रमण ब्राह्मण हिंसा परिष्रहादि युक्त होते हैं। वे तीन प्रकार से प्राणियों की हिंसा और कामभोगों के पदार्थों के परिष्रह से निवृत्त हुए नहीं होते परन्तु मुक्ते तो अहिंसक और अप रिष्रही होना है। मुक्ते अपना सन्यासी जीवन इन हिंसा परिष्रहादि युक्त गृहस्थों आदि के आधार पर ही चलाना है। कारण वे पहले भी हिंसा वगैरह से रहित या संयमी न थे और अब भी वैसे ही हैं। ऐसा विचार कर, वह भिक्षु मात्र शरीर यात्रा चलाने जितना ही उनका आधार स्वीकार, अपने मार्ग में प्रयक्षशील होता है।

(१५) भिक्षु जीवन में आहार शुद्धि ही मुख्य वस्तु है। उस सम्बन्ध में भिक्षु बहुत सावधानी और चौकसी से रखता है। गृहस्थों द्वारा अपने लिये तैयार किए हुए आहार में से बधा घटा आहार मांग कर ही वह अपना निर्वाह करता है। वह जानता है कि गृहस्थ अपने लिए आहारादि तैयार करते और रखते हैं। इस तरह दूसरों द्वारा अपने लिए तैयार किया हुआ और उसमें से उबरा हुआ, देनेवाले, लेनेवाले और लेने के—इन तीन प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र, निर्जाव, हिंसा के संभव बिना का, भिक्षा मांग कर लाया हुआ, साधु जान कर दिया हुआ तथा भंबरे की रीति से थोड़ा-थोड़ा बहुत जगह से प्राप्त भोजन ही उसके लिए प्रहण योग्य होता है।

ऐसा भोजन भी वह भूख के खास प्रयोजन से, मर्यादानु-सार धूरे में तेल या गूमड़े पर लेप लगाने की भावना से, संयम का निर्वाह हो उतना ही, तथा जिस तरह सर्प बिल में प्रवेश करता है, उस तरह स्वाद लिए बिना खाता है।

वह खाने के समय खाता है, पीने के समय पीता है, तथा पहरने, सोने आदि की सब क्रियाएँ नियमित समय पर करता है।

- (१६) इस प्रकार भिक्षाचर्या करता हुआ साधु कभी इहलोक या परलोक के सुखों की कामना नहीं करता।
- (१७) मर्याद के विवेकवाला वह भिक्षु विहार करता करता जहाँ गया होता है, वहाँ स्वाभाविक रूप से धर्मोपदेश

करता है। और प्रज्ञज्या लेने को तैयार हो या न हो तो भी सुनने की इच्छा रखनेवाल सवको शांति, विरति, निर्वाण, शौच, श्रृजुता, मृदुता, लघुता तथा सर्व जीवों की, प्राणों की, भूतों की और सत्त्वों की अहिंसा रूप धर्म कह सुनाता है।

वह भिक्षु अन्न के लिए, जल के लिए, वस्न के लिए, वासस्थान के लिए अथवा अन्य कामभोगों के लिए धर्मोपदेश नहीं करता, परन्तु अपने पूर्व कर्मों के कारण ही ग्लानि पाए विना उपदेश करता है।

- (१८) इस प्रकार भगवान के वचनों पर रुचि रखते हुए सूक्ष्म और स्थूळ दोनों प्रकार के छः जीवनिकाय प्राणी समूह अपनी आत्म-समान माने, पांच महाव्रत को स्पर्श करे और पांच प्रकार के पापद्वारों से विरत हो वही आदर्श साधु है।
- (१६) जो हमेशा अपनी दृष्टि शुद्धि रखता है; मन, वचन, और काय का संयम रखता है; ज्ञान, तप और संयम में रह तप से पूर्व कर्मों को क्षीण करने का प्रयन्न करता है वही आदर्श भिक्ष है।
- (२०) जो भगड़ा, फसाद या क्लेश हो ऐसी कथा न कहे, निमित उपस्थित होने पर भी क्रोध न करे, इन्द्रियों को निश्चय रखे, मन शांत रखे, संयमयोग में सतत स्थिर भाव से जुड़ा हुआ रहे तथा उपशान्त रह कर किसी का भी तिरस्कार नहीं करता, वही आदर्श भिक्ष है।

- (२१) जो इन्द्रियों को कांटे के समान दुःख दे वैसे आक्रोश वचन, प्रहार और अयोग्य मोसे सहन कर सके, जहां भयंकर और प्रचंड गर्जना होती हो वैसे भयानक स्थान में भी रह सके; सुख दुःख सब समान समम कर जो समान भाव से सहन कर सके वही आदर्श भिक्ष है।
- (२२) अपने शरीर से सब परिषहों को सहन कर जो भिक्षु जन्म-मरण ये ही महा भय के स्थान हैं ऐसा जान कर संयम और तप में रक्त रह जन्म-मरण रूप संसार से अपनी आत्मा को बचा लेता है, बही सचा साधु है।
- (२३) जो सूत्र और उसके रहस्य को जान कर हाथ, पग, वाणी और इन्द्रियों का यथार्थ संयम रखता है, अध्यात्म रस में ही मस्त रहता है और अपनी आत्मा को समाधि में रखता है वहीं सचा साधु है।
- (२४) ऐसा आदर्श भिक्षु हमेशा कल्याण मार्ग में अपनी आत्मा को स्थिर रख नश्वर और अपवित्र देहवास को छोड़ कर और जन्म मरण के बंधनों को सर्वथा छेद कर फिर कभी इस संसार में नहीं आता।

# पापी साध

(१) उपर में सच्चे साधुत्त्व की समक्त है। अब मैं सूर्यां की साखों सहित कुगुरु—असाधु के चरित्र का वर्णन करता हूँ क्योंकि उन्हें जाने विना असाधु को पहचाना नहीं जा सकता।

—सा• आ०<sup>१</sup> ३। दो० ४

(२) खरा रूपया और खोटा रूपया एक ही नोली में रहता है। जो खरे रूपये और खोटे रूपये की पहचान नहीं जानता वह भोला मनुष्य दोनों को अलग-अलग किस तरह कर सकता है? उसी तरह लोक में साधु असाधु एक वेष में रहते हैं। भोले लोग आचार को नहीं जानने से उनको कैसे अलग-अलग कर सकते हैं? इस लिए मैं आचार को कहता हूँ जिससे कि

१--अर्थात् 'साधु आचार की ढाल'। इन ढालों के लिए देखिए--''जैन तत्त्व प्रकाश'' नामक पुस्तक पृ० १२३-१५८

निर्मल बुद्धि वाले दोनों की चालों को देख कर कुसाधुओं की संगत को दूर कर साधुओं के पगों की बंदना कर सकें।

— अर∘ आ० ' ४। दो० २—३

- (३) जिस तरह गधा सिंह की खाल पहिन कर दूसरों के खेत को चर जाता है उसी तरह से साधु वेष धारी जैन धर्म के विगडायल दूसरों के समकित और धर्म को चर लेते हैं। इन छुदा वेपियों को पहचानना जरूरी होने से मैं उनकी चालों का वर्णन करता हूँ। अ० आ० ६। हो० १—२
- (४) मैं साधु का समुचय आचार इताता हैं। किसी को राग द्वेष नहीं लाना चाहिये। मेरी बातों को सुनकर हृदय में विचार करना, मृठी खींचाताण मत करना। —सा॰ आ॰ २।४८
- (१) मैं जो कुछ कहूँगा वह सूत्रों के न्याय से कहूँगा। सूत्रों के आधार पर जो बात कहूँगा उसको निन्दा मत सममना। सूत्रों पर दृष्टि डाल सौच व मृठ का निर्णय करना।

—सा० आ० अ४४,४।२

(६) भगवान की आज्ञा है कि संयम में स्थिर चित्त मुनि कभी भी अकल्पनीक आहार, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरण, स्थानक, शय्या आदि संयम के साधनों को महण न करे।

—सा० आ० ३।४

<sup>9—</sup>अर्थात् 'श्रद्धा आचार की ढाल'। इनके लिए देखिए "श्रद्धा-आचार की चौपई"

२---दश वैकालिक सूत्र अ० ६ गा० ४७,४८

# (क) औदंशिक

- (७) साधु के लिए बनाए गए—औदेशिक आहार, वस्तु, कंबल, रजोहरण, स्थानक, शय्या, आसन आदि सेवन करने योग्य नहीं, इन औदेशिक वस्तुओं को अकल्प्य समक्त कर साधु उनको महण या सेवन न करे।
- (८) जो औदेशिक आहार तथा बस्नादि उपिध का सेवन करता है वह—
  - (१) पापारम्भ का भागी होता है;
  - (२) आधा कर्मी दोष का सेवन करनेवाला होता है;
  - (३) अणाचार का सेवन करता है; ' सा॰ आ॰ १।१
  - (४) वह निर्मन्थ-भाव—साधुता से भ्रष्ट होता है;

—सा० आ० १।२

- (४) वह दुर्गति को प्राप्त करता है; -सा॰ आ॰ १।३
- (६) वह छ: ही काय के जीवों का आरम्भ करनेवाला होता है;
- (७) भगवान की आज्ञा का लोपक है;
- (८) बड़े दोष का सेवन करता है, भगवान ने उसे चोर कहा है; ५ —सा॰ आ॰ १।५

१--दश वैकालिक सन्न अ॰ ३ गा॰ २

२---दश वैकालिक सूत्र अ०६ गा० ७

३--- उत्तराध्ययन सूत्र अ० २० गा० ४७

४--आचाराङ्ग सूत्र अ० २ उदेशक ६ गा० २

५--आचाराङ्ग सूत्र, श्रुतस्कंध, १ अ० ८, उ० १

- (६) वह अधोगति जानेवाला और अनन्त संसारी है; t
  - —सा० आ० १।६
- (१०) वह आचार श्रष्ट, कुशील तथा बिना अन्न के तुस की तरह निःसार होकर विनाश पाता है;
- (११) वह चौमासिक दण्ड का भागी होता है;

-सा० आ० ११८

- (१२) वह अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का अनुमोदन करता है;\*
- (१३) भारी कर्मी जीव है, उसे भगवान के वचनों की सुध नहीं है वह जिन धर्म को नहीं पा सकता। - सा॰ आ॰ १।१२
- (१४) सबल दोष का भागी होता है। —सा॰ आ॰ १।१३
- (१) जो भागल और केवल भेषधारी साधु होते हैं वे ही औदेशिक उपिध का सेवन करते हैं; सुसंयमी साधु सदा इनसे वचे रहते हैं।
- (१०) परतु कई वेषधारी साधु भगवान की इस आज्ञा पर पैर देकर चलते हैं; वे साधुओं के उतरने के निमित्त बनाए हुए स्थानकों में रहकर भगवान की अवज्ञा करते हैं।
- (११) भगवान की आज्ञा है कि साधु खुद घर न बनावे और न दूसरों से बनवावे। स्थल और सूक्ष्म, हलते-चलते और

१--भगवती सूत्र, शतक, १ उदेशक, ९

२--स्यगडांग सूत्र, श्रुतस्कंध, १ अ० ७

३--- निशीथ सूत्र, उद्देशक, ५

४-दश वैकालिक सूत्र अ०६ गा० ४९

स्थिर जोवों की हिंसा होने से संयमी मुनि को घर बंधाने की किया छोड़ देनी चाहिये।

- (१२) ऐसा होने पर भी वे मठाधीशों की तरह स्थानकों में रहते हैं और उन्हें यह कहते जरा भी संकोच नहीं होता कि वे सच्चे अहिंसा व्रत-धारी साधु हैं।
- (१३) जो साधु आधाकर्मी स्थानक में रहता है वह अहिंसा महाव्रत से पतित होता है। भगवती सूत्र में उसे द्या रहित कहा गया है। वह मर कर अनन्त जन्म मरण करता है।

—सा० आ० २।१

- (१४) अपने निमित्त बनाए गये स्थानक या उपासरे में रह कर भी जो साधु यह कहता है कि मुभे सर्व सावद्य कार्यों का त्याग है वह दूसरे महाव्रत से गिरता है। ऐसा कहना कि यह मेरे लिए नहीं बनाया गया कपट पूर्ण मूठ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। —सा॰ आ॰ २।२
- (११) अपने निमित्त बनाए हुए स्थानक में रहनेवाले साधु को स्थानक बनाने में जिन जीवों की हत्या होती है, उनके शरीर की चोरी लगती है तथा अरिहन्त भगवान की आज्ञा के लोप करने से भी तीसरे महाव्रत का भंग होता है।—सा॰ आ॰ २।३
- (१६) जो स्थानक को अपना कर रखते हैं उनके मठधारी की तरह अपने स्थानक से ममता लगी रहती है। इस तरह पाँचवां महाव्रत उनसे दूर हो जाता है। —सा• आ॰ २।४

१-उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३५ गा० ८,६

- (१७) आचार भ्रष्ट-शील रहित होने से चौथे और छट्टे महाब्रत का लोप होता है। —सा॰ आ॰ २।५
- (१८) जो छः काय के जीवों में से एक भी काय के आरंभ में प्रकृत होता है वह छः काय का आरम्भ करनेवाला है, उसी तरह जो एक व्रतमंग करता है वह छवों ही व्रतों को मंग करने वाला है। —सा॰ आ॰ २।६
- (१६) इस तरह जो बड़े-बड़े दोषों का सेवन करते हैं उन्हें विचक्षण किस तरह संयमी मुनि मान सकते हैं ?—सा॰ आ॰ २।०
- (२०) जिन आगम में ५२ अनाचार और ४२ दोष बतलाए गये हैं इन दोषों के सेवन से और सेवन कराने से महाव्रतों का नाश होता है। —सा॰ आ॰ २।८
- (२१) कोई स्थानक के निमित्त धन देता है तो उसकी प्रशंसा कर जीवों की धात मत कराओ। —सा॰ आ॰ २१९०
- (२२) स्थानक कराने में धर्म बतला कर भोलों को मत भरमाओं; अपने रहने के लिए जगह बनवाने के लिए क्यों जीवों को मरवाते हो ? —सा॰ आ॰ २।११
- (२३) जो साधु के निमित्त स्थानक बनाता है, उसको बुरे-से-बुरे फल मिलेंगे। जो साधु ऐसे स्थानक में रहता है वह अपने साधुपन को डबोता है। —सा॰ आ॰ २।१२
- (२४) जो अपने निमित्त बनाए हुए या बढ़ाए हुए उपासरे में रहता है उस साधु को बजरिक्रया लगती है। ऐसा साधु साधु नहीं कहा जा सकता। —सा॰ आ॰ ६।३

(२५) आचारांग दूजे श्रुतस्कन्ध में औदेशिक उपासरे में रहने में महादोष बतलाया है। भगवान के वचनों को माना जाय तो ऐसे साधु में साधुपना नहीं है।

-सा० आ• ६I२

- (२६) साधु के निमित्त यदि कोई गृहस्थ उपासरा बनावे या उसे छावे लीपे और यदि साधु उसमें रहे तो उसे सावद्य कार्य की क्रिया लगती है। —सा॰ आ॰ ६।३
- (२७) उसे भाव से गृहस्थ कहा है। इसकी साख आचारांग भरता है। भगवान ने उसकी जरा भी काण न कर उसे वेषधारी कहा है। —मा॰ आ॰ ६।४
- (२८) साधु के लिए बांसादि वांधे गये हों या भींत आदि का चेजा किया गया हो या किसी प्रकार की छावनी या लिपाई कर वसती वनाई गई हो उस वसती में यदि साधु उतरे तो उसमें साध्पन का अभाव समभना चाहिए। ऐसे साधु के लिए निशीथ के पांचवं उदेशक में मासिक दण्ड का विधान किया है।
- (२६) जो साधु थापित स्थानक का भोग करता है, वह महात्रतों का भङ्ग करता है वह साधु भाव से रहित है, उसको गुणहीन वेपधारी सममो। —सा॰ आ॰ ६।१२
- (३०) जो साधु स्थापित स्थानक में वास करता है वह महा दोप का भागी होता है और जो गृहस्थ साधु निमित स्थानक आदि बनाता है वह दुर्गति को जाता है।

(३१) जो साधु के निमित्त अनेक स्थावर त्रस जीवों की धात करता है उसकी खोटी गित होती है और अकल के सामने पड़दा आ गया है; जगह लीपने और दड़ बंध करने में त्रस जीवों की, श्वास उश्वास हक कर, मृत्यु होने से महामोहनी कर्म का बंध होता है—ऐसा दशाश्रुत स्कंध सूत्र में कहा है।

—सा० आ० १।१०-१२

(३२) जो साधु के निमित्त स्थानक बनाने के लिए धन देने में धर्म समम्भता है उसके अठारहवां पाप (मिश्र्या दर्शन) लगता है। जिससे उसे महा संताप होगा। उतने जीवों का प्राण लेने का पाप तो उसके है ही।

### (ख) कीतकृत दोष

- (३३) साधु के लिए खरीद किए गये आहार, वस्न, कंबल, रजोहरण, स्थानक, शय्या, आसन आदि सदोप हैं। इन कीत वस्तुओं को अकल्प्य समक्त कर साधु उनका सेवन कभी भी न करे—ऐसी भगवान की आज्ञा है।
- (३४) जो साधु अपने लिए खरीदी हुई वस्तुओं का सेवन करता है वह:—
  - (१) अनाचरणीय का आचारण करता है;

-सा॰ आ॰ ११२४

१---दश वैकालिक सूत्र, अ० ३, गा० २

- (२) संयम धर्म-साधु भाव से पतित है; t
  - -- सा॰ आ॰ ११२५
- (३) नर्क को जाता है; --सा॰ आ॰ १।२६
- (४) महान दोष का सेवन करता है भगवान ने उसे चोर कहा है; - सा॰ आ॰ १।२७
- (१) भगवान की आज्ञा का लोपक है;
- (ई) सुमति, गुप्ति और महात्रत को भंग करता है—वह त्रत रहित नंगा होता है; —सा॰ आ॰ ११२८
- (७) वह चौमासिक प्रायश्चित का दोषी होता है;
- (८) वह पापारम्भ का भागी होता है;
- (६) वह आचार-भ्रष्ट, कुशील तथा अन्न रहित केवल तुस्स की तरह निःसार होकर विनाश को प्राप्त होता है;\*
- (१०) वह अपरोक्ष रूप से हिंसा को प्रेरणा देता है;\*
- (११) वह सबल दोष का सेवी होता है।

— सा० भा० १।३०

१---दश वैकालिक सूत्र, अ० ६, गा० ७

२- उत्तराध्ययन सूत्र, अ॰ २०, गा० ४७

३ - आचाराङ्ग सूत्र, श्रु० १, अ॰ ८, उ० १

४—सूयगडांग सूत्र, श्रु• १, अ ७

५--दश वैकालिक सूत्र, अ० ६, गा० ४९

६--दशा श्रुतस्कंध, दशा २, गा० ४

- (३५) अचित वस्तु को मोल लिराने से सुमित, गुप्ति का भंग होता है और पाँचों ही महात्रत दूर होते हैं। वस्तु मोल लिराने से चौमासी दण्ड आता है। - सा॰ आ॰ ३।५
- (३६) जो पुस्तक, पात्र, उपासरादिक नाम बतला-बतला कर मोल लिराता है और अच्छे-बुरे बतलाता है वह साधु गृहस्थ का काम करता है। —सा॰ आ॰ ३।७
- (३७) प्राहक को कइया कहा जाता है, कुगुरु बीच में दलाल होते हैं, बेचने वाले को वाणिया कहा जाता है। तीनों का एक ही हवाल है। —सा॰ आ॰ ३।८

क्रय विक्रय की प्रवृत्ति यह महा दोष है - ऐसा उत्तरा-ध्ययन में कहा है। ऐसे आचरण वाले को साधु नहीं कहा है। —सा॰ आ॰ ३।९

(३८) जो भागल और केवल वेपयारी होते हैं वे ही अपने लिए खरीद की हुई उपधि का सेवन करते हैं सुसंयमी साधु सदा इस दोष से दूर रहता है।

# (ग) नित्यपिंड दोष

- (३६) रोज-रोज एक ही घर से आहार आदि की भिक्षा करना, अकल्पनीय कार्य है; साधु रोज-रोज एक ही घर की भिक्षा न करे—ऐसी भगवान की आजा है।
- (४०) जो साधु रोज-रोज एक ही घर की गोचरी करता है, वह

### पापी साधु

- (१) अनाचारी है। सा॰ आ॰ १।३२
- (२) निर्धन्थ भाव से पतित होता है; सा आ । १।३३
- (३) अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का अनुमोदन करता है;<sup>3</sup>
- (४) पाप कर दुर्गति में जाता है; " -सा॰ आ॰ ११३४
- (१) वह महान दोषी है भगवान ने उसे चोर कहा है;\*
  —सा॰ आ॰ ११३४
- (६) चौमासी प्रायश्चित का भागी होता है;
- (७) भगवान की आज्ञा का लोपक है;
- (८) पापारम्भ करता है;
- (६) वह आचार-भ्रष्ट, कुशील तथा अन्न रहित केवल तुष की तरह निःसार होकर विनाश को प्राप्त होता है;
- (१०) वह सबल दोघ का भागी होता है। सा॰ आ॰ १।३०
- (४१) जो भागल और केवल वेषधारी होते हैं वे ही रोज रोज एक घर का आहार करते हैं सुसंयमी साधु सदा इस दोष से दुर रहते हैं।

१-दसवैकालिक सूत्र, अ॰ ३ गा० २

२-दसर्वेकालिक सृत्र, अ॰ ६, गा॰ ७

३---दसवैकालिक सूत्र, अ० ६, गा० ४९

४-- उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २०, गा० ४७

५—आचाराङ्ग सूत्र श्रृ० १, अ० ८, उ० १

६--स्यगडांग सृत्र, श्रृ० १, अ० ७

७-दशा श्रुत स्कंध, दशा० २, गा० ४

### गृहस्थ के वर्तनों को काम में लाने में दोष

(४२) गर्मी की ऋतु में गृहस्थ के वर्तनों में जल ठारना— उसे ठण्डा करना और मन माने जब इन वर्तनों को वापिस सौंप देना—यह कार्य भगवान की आज्ञा सम्मत नहीं है। गृहस्थ के वर्तनों में अन्नादि का भोजन करने वाला साधु निर्प्रन्थ भाव से अष्ट होता है—ऐसा दस वैकालिक सूत्र के छठे अध्ययन में कहा है। इसलिए उपरोक्त चाल चलने वाले को साधु मत समसो।—सा॰ आ॰ ४।३०-३१

( ४३ ) औषधादि वहर कर चीजें बासी रखना, उन्हें रात के समय किसी गृहस्थ के यहाँ रख आना और मुबह होने पर उसके यहाँ से उन्हें ले आना—इस प्रकार रात बासी चीजें रखना और अपनी चीजों को गृहस्थों को सौंपना—ये दो बढ़े दोप हैं। इससे उपयोग में भी खामी आती है—जो तीसरा दोष है। पूछने पर वे यह कहते हैं कि हम ने कोई चीज बासी नहीं रखी—यह प्रत्यक्ष भूठ है। औषध आदि को बासी रखने से व्रतों का भंग होता है। दस वैकालिक के तीजे अध्ययन में इसे अनाचार कहा है। इसलिए उपरोक्त चाल चलने वाले को साधु मत समको। —सा॰ आ॰ ४।३६-३६

### गृहस्थ के मस्तक पर हाथ रखना

(४४) जब गृहस्थ आकर दंदना करे तो उसके मस्तक पर हाथ रखना—यह प्रत्यक्ष ही कुगुरु की चाल है। जो गृहस्थ के मस्तक पर हाथ रखता है, उसे गृहस्थ के बराबर समको। जो गृहस्थ के मलक पर हाथ रखता है, वह गृहस्थ से संभोग करता है, उसके योगों में रोग लग गया है उसे साधु कैसे समका जा सकता है? ऐसा करना प्रत्यक्ष भगवान की आज्ञा के विपरीत है—यह दस वैकालिक, आचारांग और निशीथ सूत्र से मालूम किया जा सकता है। ऐसे आचार वाले को साधु मत समको।

-सा॰ आ० ४।४९-५२

### अयोग्य दोक्षा

(४५) जो चोर, ठग और पासीगर की तरह भोले लोकों को उचका कर, उन्हें किसी दूसरी जगह ले जा कर मूंडते हैं, जो आहार-वस्तादि का लोभ-लालच दिखा कर किसी को साधु का वेष पहनाते हैं—उन्हें साधु मत समभो। —सा॰ आ॰ ४१५३-४४

जो इस प्रकार चेले कर अपने मत को बढ़ाते हैं, वे गुणहीन वेष को प्रोत्साहन देते हैं। वे साधु के सांग को रच कर कर्मों से विशेष भारी होते हैं। —सा• आ० ४।५५

जो इस प्रकार मूंड-मूंड कर इकट्टे किए गये हैं उनसे साधु आचार किस प्रकार पलेगा। वे तो भूख तृषा के परिषद्द से घवरा कर अशुद्ध आहार छेंगे। —सा॰ आ॰ ४।५६

जिसे बलवान बांध कर जबरदस्ती जला देते हैं उस सती को अगर कोई वंदना कर कहे कि हे सती माता! मेरी तेजरा बुलार को मिटाओं तो वह क्या बुलार मिटावेगी? उसी तरह जो

रोटी के लिए साधु-वेश को धारण करता है, उसे यदि कोई कहे कि तुम साधु आचार का पालन करो तो वह क्या खाख पालन करेगा ? दीन दयाल भगवान ने चारित्र को महा कठिन कहा है।

#### स्वामीजी के दृष्टातों से

अनल अयोग्य को दीक्षा देने से चारित्र का खण्ड होता है। इसके लिए निशीथ के ग्यारहवें उद्देशक में चौमासिक दण्ड बतलाया गया है। —सा॰ आ॰ ४।५७

जो विवेक-विकल बालक-बूढ़ों को जिन्हें नव पदार्थ का जरा भी बोध नहीं है सांग पहराता है उसे साधु मत समको।

— ४1५८, **ध**० आ० ११।२१-२३

शिष्य करना हो तो उसे ही करना चाहिए जो चतुर और बुद्धिमान हो तथा जिसे नव पदार्थ का ज्ञान हो, नहीं तो एकला ही रहना चाहिए—ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र के ३२ वें अध्ययन में कहा है। जो इसके विपरीत दीक्षा देता है उसे साधु मत सममो। —सा॰ आ॰ ४।५९

जो केवल पर निन्दा में डूबे रहते हैं जिनके मन में जरा भी सन्तोष नहीं है, उनमें तेरह दोष हैं—ऐसा वीर भगवान ने दसबें अंग में कहा है। जो यह कहते हैं कि यदि दीक्षा लो तो मेरे हाथ से लेना, दूसरों के हाथ से मत लेना तथा जो इस प्रकार के सौगन्ध दिला देते हैं वे प्रत्यक्ष उल्टी चाल चलते हैं ऐसी चाल से किसी को साधु नहीं समम्मना चाहिए। ऐसा नियम कराने से ममता लगती है, गृहस्थ से परिचय बढ़ता है। इसका दण्ड भगवान ने निशीथ के चौथे उद्देशक में कहा है।

— सा० आ० ३।१७-१९

ये जो गृहस्थ से रूपये दिलवा-दिलवा कर चेलों को मूंडते हैं उन्हें साधु मत समभो। इस प्रकार चेले करने की रीत बिलकुल उलटी है। अयोग्य को दीक्षा देना भगवान की आज्ञा के बाहर है। ऐसा कार्य करने वाले बिलकुल बिटल— श्रष्ट हैं।

-सा॰ आ॰ ३।२२-२४, अ॰ आ॰ ११२।१

#### संदेश भेजना

(४६) गृहस्थ के साथ संदेश कहलाने से उसके साथ संभोग होता है। जो इस प्रकार संदेश कहलाते हैं, उनको साधु किस प्रकार समभा जाय १ उनके योगों को रोग लगा समभो।

-सा० आ० ३।२७

गांव-नगर समाचार भेजने के लिए जो संकेत कर गृहस्थों को बुला कर उन्हें खोल-खोल कर समाचार बता कागद-पत्र लिखवाते हैं, उन्हें साधु मत समभो। —%० आ० १९१५, सा० आ० ३।३८

गृहस्थ से सेवा छेने वाले साधुको भगवान ने अनाचारी कहा है। ऐसा दसवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में साफ लिखा है। बुद्धिमान इस पर विचार करें। — अ० आ० १९।२६

#### गृहस्थ का आदर करना

( ४७ ) किसी बढ़े गृहस्थ को आया हुआ देख कर जो हाव भाव से हर्षित होते हैं और उनके लिए आसन आदि बिछाने की आमना करते हैं उनको साधु मत समको। —सा॰ आ॰ ६१९४

जो साधु गृहस्थ को आने जाने, बैठने उठने के लिए कहता है, और ऐसा करने के लिए जगह बतलाता है वह साधु गृहस्थ के बराबर होता है ऐसी चाल से किसी को साधु मत सममो।

## उपाध-पाडिलेहण

- (४८)—(१) कई साधु पुस्तकों के ढेर-के-ढेर अपने पास रखते हैं। जब उनसे कोई प्रश्न करता है कि इतनी पुस्तकों की पडिलेहना किस तरह होती है तब वे उत्तर देते हैं कि पुस्तक-पडिलेहन की बात किसी सूत्र में नहीं आई है, अतः नहीं पडिलेहन में कोई दोष नहीं. है।
- (२) ऐसा उत्तर देना मिथ्या बोलना है। जो आचार का पालन नहीं कर सकते वे अपना दोष छिपाने के लिए ऐसा कहते हैं।
- (३) जो पुस्तकों के नहीं पडिलेहन में दोष और पाप नहीं मानते और कहते हैं कि इसमें कोई हिंसा नहीं वे मूठी बात को मानते हैं।
- (४) वे यह भी कहते हैं कि जो चीजें हम उपयोग में लाते हैं, उनकी पडिलेहना करते हैं; जो चीजें उपयोग में

नहीं आ रही हों उनकी पडिहेलना नहीं करने में दोष नहीं है— परन्तु ऐसा कहना भी आगम-संगत नहीं है।

- (५) साधु को अपनी प्रत्येक उपिध का पिडलेहन करना चाहिए—ऐसी भगवान की .आज्ञा है। जो अपनी कोई एक उपिध की भी पिडलेहना नहीं करता उसके लिए भगवान ने मासिक दण्ड बतलाया है।'
- (६) साधु को रोज-रोज पडिलेहना करनी चाहिए— ऐसा भगवान ने दसवैकालिक, आवश्यक, उत्तराध्ययन आदि सूत्रों में स्थान-स्थान पर कहा है।
- (७) पुस्तकों के ढेर बिना पडिलेहन किए रखने से उनमें जीवों के जाल जम जाते हैं, चौमासे में नीलण-फूलण आ जाती है और इस प्रकार अनेक जीवों का नाश होता है।
- (८) बिना पिंडलेही पुस्तकों में चींटी, कुंथवे आदि जीव उत्पन्न होते और मरते हैं। इस प्रकार अनन्त जीवों का नाश होता है।
- (६) इस तरह पुस्तकें बिना पडिलेही रखने से पूरा पाप लगता है। जो पाप नहीं मानतें, उनकी समक्त उलटी है। वे बिना समकें कुठी पक्षपात करते हैं।
- (१०) जो पुस्तकों को बिना प्रतिलेखन रखते हैं उनके सदा असमाधि रहती है, अनन्त जीवों की घात करने से उन्हें साधु नहीं कहा जा सकता।

१ - निशीथ सूत्र द्वितीय उद्देशक

(११) मुनि अपने वस्त्र, पात्र, विस्तर, पाट-बाजोट तथा शास्त्र आदि पडिलेहन करने में कभी चूक न करे।

--- अ० आ० प्र ११६-१२६

#### अशुद्ध बहरना

(४६) जो यह कह कर कि कारण पड़ने पर अशुद्ध बहरा जा सकता है—अशुद्ध बहरने की थाप करते हैं और दातार को बहुत निर्जरा और अल्प पाप बतलाते हैं उनको साधु मत सममो।
—सा॰ आ॰ ६।२६

जो दुखम आरे का नाम ले लेकर हीनाचार की थापना करते हैं और कहते हैं कि इस काल के लिए यही आचार है विशेष दोषों से बचाव नहीं हो सकता, उनको साधु किस तरह माना जाय ? —सा॰ भा॰ ६१२८

आचाराङ्ग सूत्र में कहा है कि जो खुद तो आचार का पालन नहीं करता और जो आचार का पालन करता है उससे द्वेष करता है—वह दुहरा मूर्ख है। उसे साधु किस तरह माना जाय?

—सा॰ आ॰ ६।२९

# गृहस्य को उपाधि भोलाना

(१०) गृहस्थ को उपिध भोलाना—यह साधु का आचार नहीं है। जो ऐसा करते हैं वे जिन प्रवचन का पालन नहीं करते और मुक्ति मार्ग से भिन्न मार्ग को पकड़े हुए हैं, उन्हें साधु किस तरह माना जा सकता है ? —सा॰ आ॰ ६।२१ गृहस्थ भोलाई हुई उपिध की देख भाल करता है। इस तरह जो साधु गृहस्थ को अपना सेवक बनाता है उसे साधु कैसे माना जाय ? वह तो प्रस्थ साधु भाव से दूर है।

-सा॰ आ॰ ६।२२

जो वस पात्र, पुस्तकें आदि उपिधर्या गृहस्थ के घर रख कर विहार करते हैं और उनकी भोलावन गृहस्थ को दे जाते हैं, उन्होंने भगवान के प्रवचनों को कुचल दिया है। उन्हें ऐसे आचारण से साधु कैसे माना जाय १

--सा० आ० ४।२१

गृहस्थ इन उपियों को इधर-उधर करता है जिससे साधु और आवक दोनों को हिंसा होती है। जो गृहस्थ से बोफ उठवाता है वह साधु कैसे है ? सा॰ आ॰ ४१२२ निशीथ के बारहवें उद्देशक में इससे चौमासी चारित्र का छेद कहा है।

—सा॰ भा॰ ४।२३

पुस्तकें गृहस्थ के घर बिना पडिलेहन के रहती हैं। ऐसे हीन-आचार से साधुपन कैसे रहेगा—यह सूत्रों के बचनों से बिचारो। ऐसी चालों से किसी को साधु मत समस्तो।

--सा० आ० ४।२४

जो एक दिन भी अपनी उपिध को बिना पिडिलेहन के रखता है, उसे निशीथ सूत्र के दूसरे उदेशक में मासिक दण्ड कहा है; फिर इस प्रकार गृहस्थ के यहां उपिध रख कर जाने वाले साधु को कैंसे साधु माना जाय ? —सा॰ आ॰ ४।२५

## गृहस्य काः सेम कुवाल पूछना

(५१) जो गृहस्थ के क्षेम कुशल पूछते पुछवाते हैं वे अव्रत को सेवन करते हैं। उन्हें दसवैकालिक में अनाचारी कहा है— उनके पौचों महाव्रत भक्क होते हैं, उनको साधु किस तरह माना जाय ?

--सा॰ आ॰ ६।२३

### आर्थिक सहायता दिखवाना

(१२) माता-पिता, सगे-स्नेहियों को गरीब देख कर उन्हें घन धान्य आदि परिम्रह दिलवाना यह प्रत्यक्ष कुगुरु—असाधु की चाल है। ऐसे आचार वाले को साधु मत जानो। —सा॰ आ॰ ४२६ आमना कर रुपये दिलवाने से पांचवां व्रत भंग होता है और पूछने पर जो कपट पूर्वक मूठ बोलते हैं उन्होंने साधु वेष को बिगाड़ा है। ऐसे आचार वाले को साधु मत सममो।

जो न्यातीलों को धन दिलवाता है उसके हृदय से उनका मोह दूर नहीं हुआ है। जो साधु उनकी सार सम्भाल करता है, निश्चय ही वह साधु नहीं है। ऐसे आचार वाले को साधु मत सम्भो। —सा॰ भा॰ ४१२८

स्थानांग सूत्र के तीजे स्थानक में परिम्रह को अनर्थ की मूल कहा है। जो साधु उसकी दलाली करता है वह पूरा अज्ञानी और मूख है। ऐसे आचार बाले को साधु मत समको।

सा० आ० ४।२९

श्रावक की अनुक्रम्पा लाकर उसको द्रव्य दिलवाते हैं, उनका दूसरे करण से पांचवां वस मंग होता है और तीसरे करण से पांचों ही वस मंग होते हैं। ऐसे आचार वाल को साधु कैसे समभा जाय?

### सामने लाया हुआ बहरना

(५३) जीमनवार से कोई गृहस्य धोवण, जल और मांड अपने घर लाकर फिर डनको साधुओं को बहराता है, वह साधुपन को भिष्ट करता है।

जो साधु जान कर यह बहराता है, उसने मुनि आचार का लोप कर दिया है। वह प्रत्यक्ष सामने लाया हुआ लेता है उसे अणगार केंसे कहा जा सकता है १ ऐसे आचार वाले को साधु मत समभो। — सा॰ आ॰ ४।३-४

जो सामने लाया हुआ आहार लेता है, वह प्रत्यक्ष अणाचार सेवी है—यह दसवैकालिक में आंख उघाड़ कर देख सकते हो। ऐसे आचार वाले को साधु मत समको। —सा॰ आ॰ ४!५

### शय्यातर पिग्ड-सेवन

जो शय्यातर पिण्ड को ग्रहण करते हैं और दोष छिपाने के लिए कपट से काम लेकर मालिक को छोड़ अन्य की आज्ञा लेते हैं—वे सरस आहारादिक के लघंटी हैं। उन्हें साधु किस तरह समका जाया ? —सा॰ आ॰ ६।५

उनको सबछ दोष लगता है, जिसका निशीथ में गहरा डंड कहा है। ऐसों को दसबैकालिक में अणाचारी कहा गया है। जिसने भगवान की शिक्षा को प्रहण नहीं किया है, उसे साधु कैसे माना जाय ? —सा॰ आ॰ ६।६

### गृहस्थों को जिमवाना

जो गृहस्थ जिमाने की आमना करता है और जीमनबार करवाता है वह, साधु दलाल की तरह है। ऐसे साधु के लिए निशीय में चौमासी दण्ड कहा है। वह व्रत भंग कर खाली हो जाता है, उसे साधु कैसे माना जाय ? — सा॰ आ॰ ६।७

जो गृहस्थ के पाट वाजोट आदि लाकर उन्हें वापिस देने की नियत नहीं रखता और मर्यादा लोप कर उनका सेवन करता है, उसने जिन धर्म की रीति को छोड़ दिया है। उसको निशीध सूत्र में एक मास का दण्ड कहा है।

### किवाइ खोलना

(५४) गृहस्थ के घर गोचरी जाने पर, यदि किंवाड को बन्द किया हुआ देखते हैं तो सच्चे साधु वहां से वापिस आ जाते हैं, द्वार खोल कर भीतर जानेवालों को साधु मत सममो।

--सा॰ आ॰ ४।११

कई दरवाजा बन्द देख कर स्वामी की आज्ञा से द्वार खोल कर भीतर जाते हैं। ऐसे आचार वाले को साधु मत समको।

-- Ale offe vide

जो ऐसी ढीली प्ररूपणा करते हैं कि साधु द्वार को जड़ा हुआ पाय तो खोल कर आहार बहरने के लिए जा सकता है, वे जिन मार्ग से विटल हो गये हैं। —सा॰ आ॰ ४।१३ जो किंवाड़ खोल कर आहार की गोचरी करने में जरा भी पाप नहीं सममता, और जो ऐसी मान्यता को पुष्ट करता है, वह कभी द्वार खोल कर न भी गया हो तो भी गये समान है। ऐसे आचार वाले को साधु मत समभो। —सा॰ आ॰ ४।१४

द्वार खोल कर भीतर प्रवेश करने से जीवों की हिंसा होती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूत्र का ४ था अध्ययन देख कर निर्णय करो। —सा॰ आ॰ ४१९५

कई सांग पहर कर साध्वियां कहलाती हैं परन्तु घट में जरा भी विवेक नहीं होता। वे आहार करते समय भी किंवाड जड़ती हैं और ऐसा दिन में अनेक बार करती हैं।

-सा॰ आ॰ ४।३२

जो मल मूत्र त्रिसर्जन करने के लिए जाते समय या गोचरी जाते समय और साधुओं के यहाँ जाते समय किंवाड को बंद कर जाती हैं उनका आचार बिगड़ गया है। ऐसी आचार वाली साध्वियों के साध्वियाँ मत समस्तो। —सा॰ आ॰ ४।३३

साध्वियों के जो द्वार बंध करने की बात आई है, वह शीला-दिक की रक्षा के हेतु से, और किसी कारण से जो साध्वियाँ किंवाड बंद करती हैं उन्होंने संयम और लाज को छोड़ दिया है।

--साः आ० ४।३४

साधु जब किंवाड जड़ते हैं तो पहला महात्रत दूर होता है। जो कूंठा, आगल, होडा अटकाता है वह निश्चय ही अणगार नहीं है। ऐसे आचार वाले को साधु मत जानो।—सा॰ आ॰ ४।३५

#### अंजन डालना

(५५) जो विना कारण आंखों में अंजन डालती हैं उनको साध्वयां किस तरह समका जाय, वे तो आचार को छोड़ चुकी हैं। —सा० श्रा० ४।१६

विना कारण आँखों में अंजन डालना जिन आज्ञा के बाहर है। दसवैकालिक के तीसरे अध्ययन में इसे खुले तौर पर अना-चार कहा है। —सा॰ आ॰ ४९७

(५६) साधु मार्ग बड़ा संकीर्ण है। इस मार्ग से उल्टे पड़ कर बहुत साधु और साध्वयाँ और उनके पीछे श्रावक और श्राविकाएँ नर्क में गिरे हैं।

महा निशीथ सूत्र में मैंने लाखो-क्रोड़ों गुणहीन वेषधारियों के एक साथ नर्क में पड़ने की बात देखी है।

जो लिए हुए बत को पालन नहीं करता, जिसकी दृष्टि मिथ्या होती है, जो अज्ञानी होता है उसके लिए खुद भगवान ने ही नाकीं बतलाई है तो फिर मैंने जो ये साधुत्त्व के दूषण बतलाए हैं उनसे कोई कष्ट न पाय और अपने ही ऊपर किया हुआ आक्षेप न समक समुचय साधु-आचार की बात पर विचार करे।

—सा॰ आ॰ ढा॰ ६। दो॰ ५-९